





भारत के महान साधक

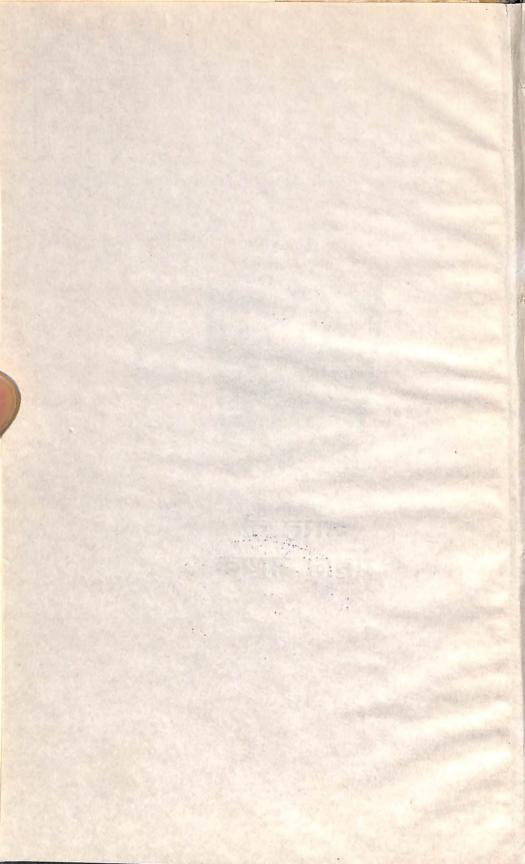



## भारत के महान साधक

ग्यारहवाँ खरह

प्रमथनाथ भट्टाचार्य

#### प्रथम प्रकाशन

अक्तूबर-१६८१

अनुवादक: प्रो० डॉ० रमाकान्त पाठक प्रो० डॉ० ललितेश्वर झा श्री जगदीश्वर प्रसाद सिंह प्रो० डॉ० भारती श्रीवास्तव

( सर्वाधिकार सुरक्षित )

प्रकाशक : निर्भय राघव मिश्र नव भारत प्रकाशन लहेरियासराय, दरभंगा (बिहार)

मुद्रक : ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय प्रेस, कामेश्वरनगर, दरभंगा।

प्रच्छद पट: श्री सुप्रकाश सेन

मूल्य - पैंतिस रुपये मात्र

जिनकी महती कृपा से
'भारत के महान साधक'
का प्रकाशन संभव
हो सका
उन्हीं महापुरुष
श्री कालीपद गुहाराय के कर-कमलों में
प्रकाशक द्वारा समीपत

A Lineare base of terral life transaction for the billion of the transaction of the angle of the

## भूमिका

भारतवर्ष ने विश्व की मानव-जाति को अपनी सम्यता के आरंभिक काल में ही कुछ स्थायी अवदान दिये थे, जिनका सदुपयोग नये विश्व-समाज और नये विश्व-सानस के निर्माण में अगली पीढ़ियों की भी सहायता कर सकता है। ऐसे अवदानों की सूची में संस्कृत माषा, ग्राम-गण-तंत्र, सह-जीवन-पद्धित, अनासक्त गाईस्थ्य-धर्म, ब्रह्म-विद्या, प्रक्रिया-योग और सम-भाव-साधना का स्थान भी निश्चय ही महत्त्व-पूर्ण है। पर इस देश का, अपने कोटि-कोटि निवासियों के प्रति जो सर्वाधिक उज्ज्वल और रसमय अवदान है, वह है असंख्य ग्राध्या-रिमक महापुरुषों के लोक-पावन चरित वी अव्याहत, अजस्र परंपरा और उनके अनुभवों और वचनों का अनाविल, प्रक्षय कोष।

अनंत ग्रीर ग्रखंड ब्रह्माण्ड के जो ग्रनिषगम्य और अगोचर स्वामी हैं. उनकी म्रहेतुकी कृपा का भ्रवतरण मुख्यत: ऐसे ही महापुरुषों के रूप में होता है, जो निष्काम भाव से अपना सब-कुछ भगवान् के चरणों पर सौंप कर, उनके अपने हो गये हों, और जिनके माध्यम से मगवान् के ऐक्वर्य, माध्यं और कैवल्य की विभूतियाँ जन-साघारण के प्रति प्रकट होती रही हों। ऐसे महापुरुषों को इस देश की जनता भगवान के ही लीला - विग्रह के रूप में जानती-मानती म्राई है। उसकी दृष्टि में ऐसे महापुरुषों का स्मरण, श्रवण, दर्शन, कीर्त्तन, वंदन और सान्तिष्य भगवान् की ही आराधना श्रीर प्रसादन के सुगम उपाय हैं। इतना ही नहीं, वह तो ऐसा भी मानती आई है कि भगवान के वैसे सच्चे भक्त. भगवान् के ही लोकगोचर प्रतिरूप हैं। जिस तरह गंगा की महिमा पूजा-कलश के गंगाजल में विद्यमान है तथा बह्माण्ड को पिड से और परमात्मा को आत्मा से अनुभव का विषय बनाया जा सकता है, उसी तरह अवाङ् मनोगोचर भगवान् को मी, उनके सच्चे भक्तों के माध्यम से जीवित अनुभव के रूप में, देहवारियों के द्वारा पाया जा सकता है। इस विश्वास के अनुसार भगवान् श्रौर मक, विषय ग्रीर ग्राश्रय की तरह, एक ही रस या ग्रास्वाद की प्रतीति के, परस्परावलंबी विमाव हैं; श्रयति 'मक्तस्तु मगवान् स्वयम् ।'

ऐसा कहना श्रनुचित न होगा कि भारत की धरती का भौगोलिक सीमांकन किसी विजेता-सम्राट् के ऐतिहासिक पराक्रम का परिगाम नहीं। किसी समुद्र-

गुप्त की तलवार, किसी सिकंदर के बच्छें, किसी ग्रशोक के शिलालेख के प्रति भारत का जनता भ्रपने स्वदेश के अस्तित्व के लिए ऋणी नहीं। भारत के चित्त के निर्माण में भी किसी फायड़, डार्विन, मार्क्स, नीत्से या नेपोलियन की कारीगरी की करामातों का कोई उल्लेखनीय योगदान कमी स्रंकित नहीं हो पाया । उसकी भौगोलिक सीमा शंकराचार्य, रामानुज, कबीर, नानक, चैतन्य-देव, ज्ञानेश्वर, रामतीर्थं श्रीर गाँबी-विनोवा की पद-यात्राश्रों-तीर्थं-यात्राओं-की उपज है और उसके चित्त की रचना की है व्यास, वाल्मीकि, कालिदास तुलसीदास और रवीन्द्र नाथ ठाकुर जैसे कवियों ने, परमहंस रामकृष्ण देव, रमण महर्षि, योगिराज अरविंद ग्रीर ब्रह्मार्षि विनोबा-जैसे विश्वमानवों के प्रति-पद-निदिघ्यासनों ने किवा अन्दाल, ग्रक्क महादेवी, लल्ला, मुक्ताबाई, मीराबाई ग्रौर ताज-बीबी जैसी सर्वस्व-त्यागिनी प्रेमयोगिनियों के नृत्यों और गीतों ने। इसलिए मारतवासियों को ज्ञासक-वर्ग के उस इतिहास में कभी गहरी दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं हुई, जो अशोक, ग्रकबर ग्रौर कर्जन के करिश्मों के लतीफे गढ़ कर धन्य होता रहा हो। मारत की जनता की दिलचस्पी तो उन आध्यात्मिक महापुरुषों में ही हो सकती है, जो उसके मन-प्राणों में जन्मान्तरीण पुण्य-संस्कार की तरह रसे-वसे है ग्रीर अनादि ग्रनुश्रुतियों की भ्रजस्र रसघारा के भ्रालम्बन होकर उसके दैनंदिन जीवन को पावन, सरस, सुगं चित और उत्फल्ल करते रहे हैं।

ऐसे महापुरुषों में कुछ का पता इतिहास तो क्या, पुराणों को भी नहीं है। दूसरी ग्रोर उनमें कुछ वैसे महापुरुष भी हैं, जिन्होंने गोरखनाथ, तुलसीदास, समर्थं रामदास, सरमद, बाबा लाल, गृरु गोविन्द सिंह ग्रोर ऋषि दयानंद की तरह, इतिहास के नायकों से आमने-सामने की लड़ाई में लोहा लिया था ग्रीर उन्हें ग्रपनी हैसियत पर पुर्नावचार करने के लिए विवश कर दिया था। उनमें स्वामी हरिदास और त्यागराज-सरीखे गायक भी हैं, और तुकाराम, नरसी मेहता ग्रीर सूरदास-जैसे किव भी। उनमें ऐसे विमूति-संपन्न महापुरुष भी हैं, जो बामाक्षेपा, साई बाबा और मेहर बाबा की तरह निर्जन-वासी थे और ऐसे असाघारण महापुरुष भी हैं, जो तुकाराम, परमहंस रामकृष्ण और विजय कृष्ण गोस्वामी की तरह जनसाधारण के बीच रहकर, उनके सुख-दु:ख में शरीक होना अपने लिए आवश्यक मानते थे। उनमें कुछ आज भी इस घरती पर विद्यमान हो सकते हैं. और कुछ की कथाएँ, सहस्रा-ब्दियों पहले से ही अगस्त्य, बिबष्ठ, ग्रुरुवती, मरीचि, धंगरा ग्रीर ध्रुव की तरह, आकाश में नक्षत्र बनकर, पूरे ब्रह्माण्ड को उद्मासित कर रही हैं।

शाकाश के नक्षत्र बनकर उपर उठने वाले ग्रीर घरती के लोकालय को फूल बनकर आमोदित करने वाले महापुरुषों की ग्रलग-अलग कोटियाँ अवश्य हैं। मगर मूल बंगला ग्रंथ—'मारतेर सावक'—के लेखक श्री शंकर नाथ राय (श्री प्रमथ नाथ मट्टाचार्य) ने सुचतुर मालाकार की तरह, नक्षत्रों और फूचों को साथ-साथ गूंथने की जो सम-माव-कला दिखाई है, उसके प्रति कृतज्ञता निवेदित किये बिना हम नहीं रह सकते। यही कारण है कि उक्त ग्रंथ का जो हिंदी मालान्तर नवमारत प्रकाशन की ओर से ग्रनेक खण्डों में मारत के महान् साधक के नाम से प्रकाशित हो रहा है, उसमें भी लगमग वही पद्धति अपना ली-गई है। चरित-क्रम में 'मारतेर साधक' ग्रीर 'मारत के महान् साधक' में किंचित् अन्तर दिखाई दे सकता है, किंतु उन्तर अन्तर के बावजूद, मूल बंगला ग्रंथ के स्वारस्य को हिंदी मालान्तर में भी मुरक्षित रखने का चेट्टा हमने तत्परतापूर्वक की है।

युग प्रवत्तंन की पृष्ठमूमि में गुप्त महायोगी श्रीयुत् कालीपद गुहु राय ( महिंप याज्ञवल्क्य ) ने जागरण के प्रथम दिनों में ही स्व० श्री प्रमथ नाथ महाचार्य को ग्रादेश दिया था कि 'हिमाद्रि' पत्र के सम्पादक की हैसियत से वह प्रत्येक सप्ताह महापुरुषों की जीविनयों पर प्रकाश डालते रहें। आज के विषम काल में महापुरुषों की जीविनयों को पढ़ना ही सच्चा सत्संग है। उसी ग्रादेश-पालन में लगमग २५ वर्ष प्रमथ बाबू ने जीविनयों का तथ्य संग्रह कर उन्हें प्रांजल माषा में लिखा जो साहित्य की दृष्टि से भी बंगला माषा में अपना स्थान रखता है। उसके ग्रपने मूल्य के अलावा परम पूज्य श्री कालीपद गृह राय, जिन्हें हम 'दादा' कह कर पुकारते हैं, के ग्रादेश का भी महस्व है।

वर्त्तमान युग की कुशिक्षा-ग्रस्त उन्मत्त यथाचारी पीढ़ी को ग्रास्तिकता श्रीर सदाचार के पथ पर वापस मोड़ने की दिशा में 'मारत के महान् साधक' सरीखे ग्रंथों की ग्रपरिहार्य उपयोगिता है। मारतवर्ष के जन-जीवन ने पराजय, ग्रपमान, विघ्वंस, ग्रराजकता, उत्पीड़न ग्रीर दासत्व की एक-से-बढ़कर-एक दाहण पीड़ा का श्रनुमव पिछले डेढ़ हजार वर्षों के दम्यनि किया है। मगर वैसे दुदिनों के काल में भी, वह कभी, ग्राज की तरह हताश, अधीर, निहपाय ग्रीर निरवलंब नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि उसकी सांस्कृतिक विरासतों पर स्वदेशी सत्ता के हाथों-जैसे संगठित ग्राकमण पिछले दो दशकों के मीतर लगातार किये जाते रहे हैं, वैसे ग्राकमणों की कम-बद्ध निष्ठुर योजना विदेशी ग्राक्तमणों से ज़से अपनी रक्षा करने में वैसी कठिनाइयों विदेशी राजसत्ता के ग्राक्तमणों से ज़से अपनी रक्षा करने में वैसी कठिनाइयों

का सामना नहीं करना पड़ा था, जैसी किठनाइयों का सामना उसे इन दिनों करना पड़ रहा है। देश का पुरुषार्थ और स्वामिमान जिन विश्वासों के सहारे पिछले बीस हजार वर्षों तक अपने पाँव पर खड़ा था, वे अब एक-एक कर टूरते चले जा रहे हैं। देश के जन-जीवन को उत्साह, एकता, श्रास्तिकता और सदाचार की प्रेरणा से नई संजीवनी प्रदान करने वाले लोक-गुरुशों की एक संपूर्ण पीढी ही, पिछले तीन दशकों के भीतर, अन्तर्धान होती चली गई है, और उसकी स्थान-पूर्ति का कोई विकल्प न पाकर देश का जन-जीवन निरवलंब और दिङ्मूढ़ हो गया है। इसी का फल है कि स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और नव-निर्माण की डोंगों के बीच, हम नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक पतन के गत्तें में लगातार फिसलते जा रहे हैं श्रीर श्रपनी जिस गरिमा के बोध ने हमें ग्राज तक टिकाये रखा था, उसकी मीनारों को हम अपने ही हाथों तोड़ने में विजय के मिथ्या गर्व का अनुभव करके अपनी निलंजजता को विज्ञापित कर रहें हैं।

मारत के इतिहास में वेन, कराल जनक, सहस्रार्जुन ग्रौर घृंघुमार-जैसे श्राततायी सम्राटों के शिरश्छेद की घटनाएँ पहले भी घटित हुई थीं, पर महात्मा गाँधी-सरीखे विश्ववंद्य संत को गोली मारनेवाले वधोन्माद को जन-जीवन ने इसके पहले कभी प्रश्रय नहीं दिया था। इस देश के जन-जीवन को शिक्षित ग्रौर नगर-निवासियों की उस कौतुक-लोलुप दर्शकों की पोढ़ी से भी कभी वैसा घनिष्ठ परिचय न था, जो ब्रह्मार्थ विनोबा मावे के महा-परिनिर्वाण को ग्रनखा कर, किकेट के खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए लाखों की भीड़ में उमड़ पड़े और इसके लिए लज्जा या पश्चाताय का रंच मात्र अनुभव भी उसे न हो। इसिलए, सुकरात को विच पिलाने वाले ग्रूनान, ख्रित को शूली पर चढ़ाने वाले यहूदिया और मंसूर का प्रत्यंगच्छेदन करनेवाले ईरान की तुनना में भारतवर्ष अपने जिस गौरव-बोध के कारण, अपने को विशिष्ट मानता था, उसका आधार ही ग्रब खिण्डत हो गया है।

मगर महापुरुषों को अपमानित कर गर्व करनेवाली पीढ़ी केवल ऐतिहासिक सिन्नपात के उन्माद की उपज है, ऐसा मान लेना भी हमें यथाचारवादी नास्तिकता की ही और ले जा सकता है। इस प्रसंग में गोरक्षा सत्याग्रह-शिविर के सर्वोदयी बंधु श्री ब्रजमोहन शर्मा ने अपनी पुस्तिका- 'कालातीत पुरुष की सत्य-सावना'— में कुछ विचारणीय रहस्यों का उपस्थापन किया है। वे लिखते हैं—

"इन दिग्य विभूतियों की एक कोटि में ऐसे लोग हैं, जो स्वयं लोकातात होते हुए भी लोकोद्धार के लिए, साधारण लोगों के बीच, उन्हीं के जैसे हो कर रहते हैं और उन्हें अपने साथ ले-चलने का प्रयास करते हैं। इस तरह स्वयं युगातीत, कालातीत होते हुए भी वे युग-प्रवर्त्तक के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन " उन्हें इस करुणा की कीमत भी चुकानी पड़ती है।...

"मगवान् राम सीता को अपने साथ रखें, यह अयोध्या की जनता को मंजर न हुआ। अन्ततः उन्हें सीता-जैसी पितवता पत्नी तथा सदा छाया की तरह साथ रहनेवाले लक्ष्मण-जैसे माई का मी त्याग करना ही पड़ा।... श्रीकृष्ण अपने स्वजन-वांधवों को भी उन्मत्त होने से नहीं रोक पाये और अन्ततः यादवों ने उनकी आँखों के सामने अपने-आप का संहार कर ही लिया:..अप्रतीकार और अ-हस्तक्षेप की मूमिका में स्थिर मगवान् महावीर और मगवान् बुद्ध पर भी क्या-क्या न बीता।...गाँबीजी को, (जिन्होंने हिंदू धर्म को विश्व-धर्म के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई) एक हिंदू कहलानेवाले ने ही, राष्ट्र और धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन मानकर, गोली मार दी! महापुरुषों पर सबसे अधिक निर्मम प्रहार उन्हीं लोगों के द्वारा होते आये हैं, जिनका दावा रहा है कि वे उन्हीं के बताये मार्ग पर चलते रहे हैं।

''काका कालेलकर द्वारा उद्घृत एक पाश्चात्त्य-लेखक का यह वचन इस सिलसिले में अत्यन्त मामिक है—'महापुरुषों को उनकी महानता के लिए किस प्रकार की सजा दी जाय, यह निश्चय न कर पाने पर, नियति ने उन्हें अपने ही अनुयायियों के हाथों दण्डित कराया है।'

योग के कैलाश-शिखर पर ग्रारूढ़ होने के दो मार्गों की चर्चा मारतीय साहित्य में मिनती है — (१) विहंगम मार्ग और (२) पिपीलिका-मार्ग । आनेवाले युग में विहंगम-मार्ग की उपयोगिता संदेहास्पद हो गई है । यह स्वयं ब्रह्मिंब विनोबा भावे ही, घोषणा कर गये हैं । वे कह गये हैं कि विश्व के शेष लोगों को अधम, अयोग्य, अपात्र और होन मानकर, श्रव यदि कोई पहाड़ की गुहा में केवल अपनी मुक्ति के निमित्त आजीवन तपस्या करता रह जाय, तो भी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी और उसका वह प्रयास पूरे तौर पर विफल हो जायगा । इसलिए ब्रह्मिंब विनोबा ने अपनी स्वस्ति केवल पिपीलिका-मार्ग को दी है। मगर चींटी की तरह कतार वाँच कर, साथ-साथ, एक ही लक्ष्य तक पहुँचने की आप्राण चेष्टा का अनुशासन—पिपीलिका— मार्ग का अनुशासन— मार्ग का अनुशासन— पनुष्य जाति मगवान् की असीम कृषा के जिना क्या कभी सीख पायेगी ?

मगर सबको साथ लेकर चलने को टेक—पिपीलिका मार्ग की टेक— महात्मा गाँधी और बहार्षि विनोबा मावे-जैसे जो महापुरुष अपनाते हैं, उन्हें भी प्रलय-समुद्र में श्रकेले ही तैरना पड़ता है। भारतवर्ष-जैसा श्राष्ट्रयाहिमक देश मी क्या प्रलय-समुद्र में आज तक अकेला ही तैरता नहीं रहा ? उसकी निरुपायता की इस स्थिति पर भी बाबा ने विचार किया था। वे हमें ब्राइवासन दे गये हैं—

"आप मायूस न होइये। जिससे ब्रह्म-विद्या निकली, ग्रध्यास्प-विद्या निकली, उस भारतीय संस्कृति को ग्राप सँभालें, तो ग्राप दुनिया को बचाने।वले होंगे ग्रीर ग्रापको दुनिया को बचाने का माग्य प्राप्त होगा।

(पृ० ३१, भूदान-गंगा, खंड-४)

''जब प्रलय के समय सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है, तो अकेला माकंण्डेय ऋषि तैरता रहता है और फिर वही दुनिया को बचाता है। उसी तरह ग्राज मी दुनिया में विचारों से, बचन से, ब्यापार से, शस्त्रास्त्रों से, एटम बम से, हर तरह से प्रलयात्मक प्रयत्न हो रहे हैं। प्रलय के इन सारे प्रयत्नों पर जो देश मार्कण्डेय की तरह श्रकेला तैरेगा, उसीके हाथ में दुनिया का नेतृदव आयगा।

"'मैं यह अभिमान से नहीं, विलक नम्रता-पूर्वक बोल रहा हूँ। ( पृ० १५१-५२, मूदान-गंगा, खंड-१)

पिछने ४३ वर्षों से प्रलय-समुद्र में एकाकी तैरनेवाली हिम्मत के एक अनूठे स्वप्न-पुरुष को मैं मी देखता रहा और उसी सम्मोहन में उसे मार्कण्डे य ऋषि की ही माँति जरा-मरण से अतीत मानकर प्रसम्न होता रहा। लगता है वृद्ध हो जाने पर भी, हृदय के मीतर, हर कोई, एक हठी शिशु की ही तरह नादान रह जाया करता होगा। वह सच्चाई की हर पीड़ा को झेलने के लिए तैयार रह कर भी अपने सबसे ज्यादा मीठे सपने को टूट जाने की सहमित नहीं दे-पाता।

विषीलिका-मार्ग पर चींटियों की कतार में, सबसे पिछलीं चींटी की हैसियत से, ४३ वर्ष पूर्व, मैं अनजाने ही क्यों और कैसे शरीक हो गया था, यह आज तक समझ नहीं सका। उस समय काँग्रेस सोश्यलिस्ट पार्टी के नाम से चींटियों की वह कतार पुकारी जाती थी। कवीर पहले ही बता गये थे—

> ''चींटी चावल लैं-चली, मिली राह में दाल दोनों साथ न ह्वं सकें, एक ले, एक दे डाल।''

चींटी का छोटा-सा मुँह चावल के साथ-साथ दाल को भी सँभाल ले, यह संभव नहीं। सो पार्टी का चावल छूट गया और 'नव भारत प्रकाशन' की दाल ग्रा गई। १६५२ में वहीं से समाजवादी ग्रंथ-माला के कई ग्रंथ प्रकाशित हुए। उनमें 'जीवन के तीन ग्रम्याय' ही नया था। 'क्रान्ति कैसे हो?' तो पुराना ग्रंथ था, जिसे बिहार की पहली स्वदेशी सरकार के द्वारा १६४८ ई० में ही जप्त कर लिया गया था, मगर इसके बावजूद उसकी तीन लाख प्रतियाँ तब तक हाथों-हाथ विक चुकी थीं।

'मारत के महान् साघक' के प्रथम खण्ड का प्रकाशन १६६४ ई० के फरवरी महीने में हुआ था। 'नव मारत प्रकाशन' की नई सार्थंकता का आरंम इसके साथ ही हो गया था। उस खण्ड की मूमिका लिखी थी डॉ० संपूर्णानन्द ने और उसके प्राक्कथन के शब्द थे महामहोपाव्याय पं० गोपीनाथ किवराज के। मैं उसके अनुवादक-मंडल का एक सदस्य था, तब भी और आज भी! उस समय अनुवादकमंडल के सदस्य की ही हैसियत से परम पूज्य पं० श्री रामनंदन मिश्र जी, स्वयं भी, शरीक हुए थे। पिपीलिका-मार्ग यही तो है।

उसी ग्रंथ के ग्यारहवें खण्ड का प्रकाशन १६८६ में जब होने जा रहा है, तो उसकी मूमिका लिख देने की जिम्मेदारी मूझ पर श्रा पड़ी है। बीच के २५ वर्षों में क्या कल्प-तरुओं की यह अरण्य-मूमि देखते-ही-देखते निरस्त-पादप हो गई? यदि नहीं, तो एरंड को द्रुम न कहकर एरंड ही कहा जाना चाहिए। मगर आज्ञा-पालन का जो निश्चित कर्तीव्य है, एसमें नम्रता के बहाने प्रमाद करने का श्रपराध मैं वारंवार नहीं कर सक्रा।

मगर बीच के वे पच्चीस वर्ष किस तरह बीत गये, यह सोंचने पर कलेजा मुँह को आ जाता है। प्रथम खण्ड जिनके कर=कमलों में समिपत किया गया था, वे बहुजन-परमाश्रय बहुजन परमाराध्य श्री कालीपद गृहराय १६६६ ई० के अक्तूबर मास की १६ वीं तारीख के दिन ढाई बजे अपराह्न में मर्त्य शरीर का त्याग कर गये। इसके लगमग १२ वर्षों के बाद, हमारे बृहत्तर परिवार की आश्रयदात्री—सवंसहा, सर्व-वत्सला माता—पाराशरकुल की राजलक्ष्मी - श्रीमती राज किशोरी देवी भी, श्रपनी जन्मान्तरीण स्मृति के निष्ठुर कान्हा को कोस कर, करुणामय तथागत की कुपालुता को सराहती हुई, दीपक राग की तरह, मृत्यु की श्राँधियाली रात को चीरती हुई, संसार से सदा के लिए चली गई।

मृत्युकी उस रात को ग्रांसुग्रों की तरह पीकर जो पहली पीली सुबह उगी, उसमें हमने देखा कि चक्रवाकी के विछोह ने चक्रवाक को एक ही रात में बूढ़ा बना दिया है। बाबूजी के वृद्ध हो जाने की कल्पना भी मुझे श्रसहा थी।

परम पूज्य पंडित श्रीरामनंदन मिश्र को, उसी दिन, पहले-पहल, छड़ी टेक कर दमशान-यात्रा के उदास राजपथ पर, चलते देखा गया। चलने के पहले वे केवल इतना ही बोल पाये — 'ग्रापलोगों की माँ को, कितना कठीरें होकर, मगर कितने प्यार के साथ मैंने विदा कर दिया! जो साठ वर्षों तक, जीवन के कंटक-मागं पर, हर डग पर साथ देती रहीं, उनके विना एक पग चल पाना भी अभी कठिन लग रहा है। मगर धीरे बीरे अकेले चल पाना भी, अभ्यास के बल पर, आसान हो जायगा।"

चक्रवाक यदि अपने विहंगम-मार्ग से श्रकेला ही जाना चाहता, तो वह कैलास-शिखर से उतर कर धरती पर क्यों श्राता ? हमारी तरह की श्रगणित पिपीलिकाश्रों को, श्रपने साथ ले चलने की अपार करुणा के कारण ही तो उसने इस पिपोलिका-मार्ग को चृना था। सोश्यलिस्ट पार्टी को चावल की तरह मुँह से गिरा देना और नव-मारत-प्रकाशन को दाल की तरह मुँह से लगा लेना, चींटियों की जरूरत मले हो, मगर चक्रवाक के लिए तो वह प्रेम और करुणा का एक खेल मर था।

दमशान-यात्रा के पथ पर, उसी दिन, पैदल चलते-चलते मुझे अपने बृहतर परिवार के एक पशु-सदस्य के माग्य से ईर्ष्या होने लगी। कहने को, यों, तो वह कुत्ता ही था— जमदरबा। माँ उसे अपने ही हाथों खिलातीं और बाबूजी के ही पैरों से सटकर वह लगातार व्यान-मग्न पड़ा रहा करता। ३२ वर्ष की उम्र पार कर जब वह बेतरह बूढ़ा और बीमार हो गया और उन चरणों के पास पड़े रहने का एकाधिकार जिस दिन उससे छोन लिया गया, उस दिन उसकी आंखों ने बेवसी के आंसू बहाये थे। मगर मृत्यु की घड़ी में उसने जब अपने शिर के पान बाबू जो को अचानक खड़ा देखा, तो वह खुशी से पागल हो गया। मुमूर्यु ने अपनी लटकती गर्दन उठाई और चारों ओर गर्व-पूर्वक देख कर घोषणा की— 'मौं-मों'। अपना हठ पूरा कर लेने के वाद वह मृत्यु के ग्रंक में शिश्च की तरह सो गया था।

मनुष्य कुले की माषा नहीं समझ पाता। 'मौं - मों' कर उसने क्या कहा ?

किव गुरु रवीन्द्र नाथ ठाकुर की काव्य-पुत्री ने गन्तुक पिता की राह रोक कर कहा था— ''जेते ना दिवो ।'' जमदरवा जाते-जाते, अपने आगत स्वामी का चुनौती दे गया— ''जेते ना दिलाम ।'' हाँ, जीते-जी उसने न तो माँ को जाने दिया, न ही वाबू जो को वृद्ध होने दिया। वह कितना माग्यशाली था!

भगवान् हमारे बोच वार-वार ग्राते हैं, पर हम उन्हें नहीं पहचान पाते। कामरूप जगन्नाथ के ऐसे ग्रनेक ग्रप्रत्यिमित्रीय लीला-विग्रहीं की कथा न कभी किसी इतिहास या पुराण में समा पायी है, न ही 'मारत के महान् साधक' -ग्रन्थ-मालाके किसी एक खण्ड में कभी समा पायेगी। जिन्होंने उन्हें पहचानने की सामर्थ्य उन्हीं के द्वारा दी गई दिव्य श्रांखों के सहारे पाई थी, उन्हें मी, उनकी ओर देखते रहने का साहस साथ न दे सका। वे भी घबड़ा कर पुकार उठे थे।

" श्रदृष्टपूर्व हिषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास।"

जिनके पास हमारे प्रलापों की पहुँच नहीं, उनके पास हमारी प्राथंना क्या पहुँच पायगी? समवतः हां, क्योंकि न्याय करने का छोंग तो मनुष्य भी करता ही ग्राया है ग्रीर करता ही रहेगा, मगर क्षमा करने का छोंग उसके बूते की बात नहीं। क्षमा की क्षमता मगवान् की अपनी विभूति है।

खूस्त ने कहा था — "घरती पर सन्तों का जितना लहू वहा है, वह एक-न-एक दिन, तुम्हारे शिर पर अवस्य पड़ेगा।" वह शाप घरती के सिर पर पड़ा। तमी तो प्रलय के समुद्र में मार्कण्डेय ऋषि भ्रकेला तैर रहा है।

मगर ख़िस्त ने तो यह भी कहा था - 'प्यारे पिता, इन पापियों को क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करने जा रहे हैं।'

नया ख़्रिस्त का यह आशीर्वाद भी फलित होगा ?

प्रलय-समुद्र में अकेला तरना तो मार्कण्डेय ऋषि के ही वश की बात है। मगर प्रलय के समुद्र-तट पर खड़ी मानव-जाति के लिए प्रार्थना करने का अधिकार केवल खूस्त का नहीं, हम पिपीलिकाओं का भी है।

हे रस-रूपेश्वर प्रियतम, हे प्रेम-पुरुषोत्तम, हे महर्षि याज्ञवल्क्य, हे दादा जगलाय देव के दारु-विग्रह को, ग्रपने को शून्य बनाकर पूर्ण कर देनेवाले जीवन-यज्ञ के हे अमृत-मेघ, हे मुवनाकार वामदेव, हे विदेह करणा के सदेह अवतार, हमने आपके प्रति निरन्तर अपराध-ही-प्रपराध किये। ग्रापकी असीम और अहै नुको हुगा की ग्रजल-पृष्टि को हमने ग्रपने प्रति व्यर्थ कर दिया। मगर फिर भी ग्राप हमारे ही अपराधों को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक अपराध को क्षमा कर दें। हे नीलकंठ, आपका यह विष-पान ही, श्रोष सृष्टि के लिए नव-जीवन-दान बनेगा। हमारे पास परुचात्ताप के आंसू

के सिवा कुछ नहीं, जिसे हम ग्रापके चरणों पर ग्रर्घ्य के रूप में निवेदित कर सकों—

सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, ग्रजानता महिमानं—तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थं मसत्कृतोऽसि, विहार — शय्यासनभोजनेषु एकोऽयवाष्यच्युत तक्समक्षं, तस्क्षामये त्वामहमप्रमेयं। पिताऽसिलोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गृहगंरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादयेत्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रियः प्रियायाहंसि देव सोढुम्।

दरभंगा २६-५-१६=६

-रमाकास्त पाठक

भारत के महान साधक के ग्यारहवें खण्ड को प्रकाशित करते हुये हमें अपार हर्ष हो रहा है। इसके मूल लेखक स्व० प्रमथ नाथ भट्टाचार्य के प्रति हम कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य १५ वर्ष महापुरुषों की जीवनियों के संग्रह में लगा दिया। हम अपने अनुवादकों के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता अपित करते है।

हिन्दी के पाठकों के समक्ष मूल बंगला पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर उपस्थित है। इसकी महत्ता और उपयोगिता का निर्णय उन्हें ही करना हैं।

देश के सब क्षेत्रों के महानुभावों से हमें हर तरह को सहायता मिली है। उनकी इस सहायता के बिना इसका प्रकाशन कभी संभव नहीं होता। हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इस अवसर पर उन महानुभावों के प्रति हम अपनी आंतरिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

इस ग्यारहवें खंड को, इस रूप में प्रेस में भेजने के पहले, जिन्होंने आरंभ से अन्त तक, एकबार स्वयं देख लिया था, हमारे बृहत्तर परिवार के वे पितृदेव—परम पूज्य पं० श्रीरामनंदन मिश्रजी—गत २७ अगस्त १६६६ की रात के सवा दस बजे अपने स्थूल शरीर का त्याग कर गये। आज इस संसार में न इस ग्रंथमाला के प्रेरक महापुरुष श्रीकालीपद गुहराय हैं, न इसके मूल बंगभाषा रूप के प्रस्तोता श्रीप्रमथनाथ भट्टाचार्य और न ही इसके हिंदी भाषान्तर के प्रवर्त्तक और अनुष्ठाता पं० श्रीरामनंदन मिश्रजी। मगर यह बात केवल मत्यं कलेवरों के ही श्रसंग में सच है। उनकी अमृतमय उपस्थित तो हमारे बीच सदा बनी रहेगी। तभी, हमें आशा और विश्वास है कि उनका यह अनुष्ठान, उन्हीं की कृपा के सहारे, अन्त तक चलता रहेगा।

लहेरियासराय १७,१०.'८६ निर्भय राघव मिश्र प्रकाशक Marine Inc.

The second of th

# सूची-पत्र

THE WORLD SET THE SET OF HE SET OF THE SET

आचार्य रामानन्द - १ अद्वैत आचार्य - ३६ अवधूत नित्यानन्द - ७६ रूप गोस्वामी - १२६ राम ठाकुर - १६५

The second of the last of the second of the

ा प्राप्त में क्षेत्रक क्षेत्र । हा वा अपने क्षेत्र का लेकिन

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

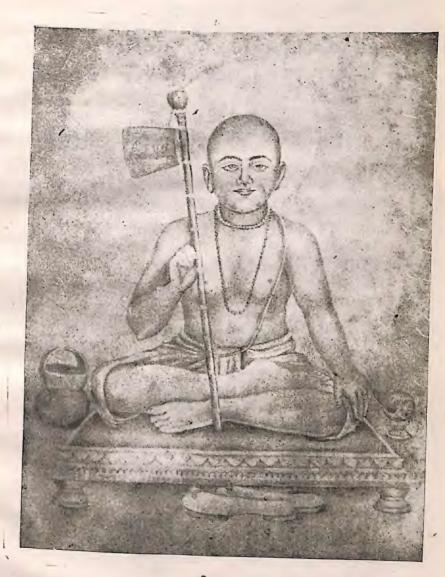

स्वामी रामानन्द



#### आचार्य रामानन्द

रात की ग्रंघियाली ग्रमी तक साफ नहीं हुई। ग्राकाश के खितराव में टँके दो-चार तारे भी ग्रमी तक टिमटिमा ही रहे हैं। मोर में ही जाग जानेवाली काशी की सड़कों पर भी ग्रमी तक चलनेवालों के पाँवों की ग्रावाज सुनायी नहीं पड़ रही है। मगर रामदत्त तो ऐसा कुछ होने के पहले ही जाग जाया करता है। उसे चुपके-चुपके बगीचों से फूल बटोर लाने के निमित्त ऐसा ही नीरव ग्रीर निर्जन समय चाहिए। वह हाथों में फुलडाली लिये चुपचाप सड़क पर वेतहाशा वढ़ा चला जा रहा है। चीटी के चलने की भी ग्रावाज होती होगी, मगर रामदत्त जब फूल चुराने के लिए दबे पाँव विदा होता है, तो कोई ग्रावाज नहीं हो सकती।

सँकड़ी गलियों के घुमावदार रास्ते से होकर वह पंचगंगा महल्ले के उस बड़े बागान में पहुँच चुका है। बागान चौतरफ दीवारों से घिरा है। इतना बड़ा बागान कायद काशी में दूसरा दिखायी नहीं पड़ता। श्रौर, इस बागान के फूलों का तो कहना ही क्या? वैसे फूल दुर्लंभ ही कहे जायेंगे। उनके लिए रामदत्त-जैसे बालक को लोग न होता तो भला किसे होता? करीने से फैली हुई झाड़ियों की कतार में रंग-रंग के सुगंधित फूल रात गजरने से पहले ही खिलखिला उठते हैं। शायद रामदत्त को उन्होंने पहचान लिया है और वे उसे देखते ही प्रसन्न होकर हुँस पड़ते हैं। सुगंधि की घारा वें इन फुलों की हुँसी अन्वकार में भी छिपी नहीं रह पाती। ताजा-ताजा मोंगड़े, लजीली जूही, सकुमार चमेली श्रीर शालीन मालती के फलों को इस तरह खिलते-खुलते देखकर रामदत्त के प्राण जुड़ा जाते हैं। फूलों से उसकी पुरानी दोस्ती है, संमवतः अनेक पुराने जन्मों की दोस्ती। कभी-कभी रात के अन्त में और कमी-कभी दिन उगने के थोड़ा पहले के क्षीण ग्रालोक में चहारदीवारी को फलाँग कर वह बगीचे के भीतर फिसल जाता है। एक-एक खूत्रसूरत फून के पास जाता और चुपचाप उन्हें भ्रपनी फुलडाली के हवाले कर लेना है। यह कुछ एक बार की बात नहीं; उसके दैनन्दिन प्रात:कृत्य का ग्रनिवार्य ग्रंग हो गया है।

म्राखिर गुब्देव की पूजा के लिए पी फटने के पहले ही ताजा-ताजा
सुगंधित खूबस्रत और पूरे तौर पर खिले हुए फूल चाहिए न? ग्रीर सो मी
प्रचुर मात्रा में! बालक रामदत्त गुब्द की इस ग्रावद्यकता की पूर्ति प्रतिदिन
उत्साहपूर्वक करता है। लेकिन दबे पाँवों चोर-गली के घुमावदार रास्तों से
गुजर कर उस बड़े बागान में पैठ जाना ग्रीर फूलों से मरी फुलडाली के साथ
वापस लीट ग्राना कोई ग्रासान और निरापद काम तो नहीं है! यों तो
ग्राथम में बहुतेरे लोग हैं, किन्तु ताजा खिले हुए सुगंधित लाल, पीले, नीले
ग्रीर उजले फूलों की जैसी दुर्लम बानगी रामदत्त एकत्र कर सकता है और सो
भी सुबह होने के घटे-भर पहले ही, यह चमन्कार किसो दूसरे के वश की
बात तो नहीं है। यह भी ठीक ही, है कि पुष्य-संग्रह के इस चतुर्दिक साहसिक
कार्य में अनेक बिघ्न-वाधाएँ ग्राती रहती हैं। किसी ने यदि रामदत्त के इस
साहम भरे कौशल का सुराग पा लिया तो जान ग्राफत में फँस सकती है
ग्रीर ग्रासानी से रामदत्त छुटकारा नहीं पा सकता—इस तथ्य का पता रामदत्त
में ग्राधक मला किस दूसरे को होगा ?

चतुर उँगलियों से फूलों को घड़ाघड़ संकलित करते समय वालक रामदत्त इसीलिए छौने की तरह चौकन्ना बना रहता है। लो, फुलडाली तो अब लवालव मर गई! नहीं, ब्रब धौर नहीं, ब्राज इतना ही काफी है। कौन जाने कोई देख ही ले, फिर बड़ी विपत्ति हो जायगी। ज्यादा लोभ करना ठीक नहीं। कौन जाने क्या करते क्या हो जाय?

वनी झाड़ियों की ग्राड़ में ग्रपने को छिपा-छिपा कर रामदत्त अव बागान से निकलने के लिए दीवार के पास सरकता चला ग्रा रहा है। इसी बीच किसी गंभीर कंठ-व्विन ने ग्राकोशपूर्वंक गर्जन किया: ''कौन है रे, कौन है वहाँ ? कौन फूल चुरा रहा है ? ठहर !''

अप्रत्याशित विपत्ति की तर्जना को सुनकर रामदत्त के प्राण उड़ गये। एसा तो कभी नहीं हुआ था। अब वह क्या करे ? क्या फूलों से भरी फुलडाली को हाथ में लिये दीवार को फलाँग जाना, मय की ऐसी स्थिति में उसके लिए संभव होगा ? यदि उसने हिम्मत ने काम लिया तो भी विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलेगा। बागान जिस आश्रम का है, उसमें उसकी ही उम्र के बहुतेरे छात्र निवास करते हैं। उनमें से कुछ रामदत्त से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले हों तो रामदत्त के लिए भाग पाना संभव नहीं होगा। सभी चारों और से घेर लेंगे। अपराध स्वीकार कर लेना ही उचित होगा। मागने की

चेप्टा से कोई लाम नहीं। शोर-गुल सुनकर, पता नहीं, नगर के कितने लोग एकत्र हो जायँ, इसका ठिकाना ही क्या ? लगता है, आज आसानी से छुटकारा न मिलेगा।

तव तक तर्जना करनेवाले कठ-स्वर ने डाँटकर पूछा: "कौन हो तुम? चुप मत रहो, बोलो, जवाव दो! आश्रम के फूल तुम रोज-रोज क्यों चुरा लिया करते हो?"

"चुरा लिया करता हूँ ! नहीं, इसे चोरी कौन कहेगा ? देवता के लिए ही तो सग्रह करता हूँ ये फूल, कुछ ग्रपने लिए तो संग्रह नहीं करता ! इसे क्या चोरी कहा जायगा ?"—रामदत्त ने मन-ही-मन वितकं किया और पूछतेवाले के पास जाकर सीथे-सीधे बोला — "अपने लिए कुछ संग्रह करता होऊँ, तो उसे भले ही ग्राप चोरी कहें, देवता को ग्रापित करने के लिए फूल चुनना तो चोरी नहीं है ?"

पूछनेवाले ने आश्चर्यपूर्वक प्रतिरोध किया— "बड़े शोख हो जी! कैसी निराली युक्ति दी है तुमने ? अपराध को छिपाने के लिए बड़ा अच्छा बहाना ढूँढ़ लिया तुमने ! जरा श्रीर पास आप्रो तो ! तुम्हें निकट से देख ही लूँ !''

श्रीवियाली साफ होती जा रही थी, इसलिए रामदत्त को मुख छिपाने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा। वह भय, विस्मय और संभ्रम से हत्वाक् हो उठा। सामने खड़ी सौम्य ग्राकृति को पहचान कर वह और अधिक घवड़ा गया। हाय रे, ये तो स्वयं स्वामी राघ गानन्दजी महाराज हैं! पूरे मारतवर्ष में इस महापुष्ठ्य को कौन नहीं जानता? रामानुज-संप्रदाय के अग्रणी धावार्य हैं—यही श्री राघवानन्द स्वामी। काशीधाम के साबकों के बीच उनके प्रभाव और प्रतिष्ठा की कोई सीमा ही नहीं। लेकिन इसके पहले मठ के प्रांगण से बाहर निकलकर जन-साधारण के दृष्टि-पथ में उन्हें प्रकट होते हुए तो किसी ने नहीं देखा था! ये तो मंदिर के गर्म-गृह में प्रायः निरन्तर ध्यानासन में ही बैठे रहा करते हैं। वे स्वयं कैसे आ गये? यह असंभव कार्य रामदत्त के ही दुर्माग्य से घटित हुआ। आज उसकी चोरी पकड़ी जानी थी—ऐसा निश्चय नियति ने शायद पहले ही कर रखा था, ग्रन्यया ग्रहले सुबह पुष्य-संग्रह के दैनन्दिन गोपनचर्या का रहस्य ग्रंततत: स्वयं राघवानन्दजी महाराज के सामने, इस तरह, क्यों अचानक ही प्रकट हो जाता?

प्रियदर्शन वालक की आँखों में आँसू भर ग्राये थे ग्रीर आर्त्तता के ग्रावेग से उतका मोला कंठ-स्वर गद्गद् हो उठा था। स्वामी राधवानन्द का हृदय द्रवित होने लगा। वे अपने करुणा-घन रूप को छिपाये नहीं रख सके।

स्नेहपूर्णं स्वरों में ढाढ़स देते हुए उन्होंने कहा—''वत्स, अभी तो तुम निश्चिन्त मन से निर्भय होकर ग्राने ग्राश्रम को लीट जाग्रो। मैं तुम्हें बचन देता हूँ कि तुम्हारे लिए भय का कोई कारण नहीं है। ग्रीर, यह भी सुन लो; अभी तत्काल जाकर ग्रपने आचार्य को मेरा संवाद कह देना। ग्राज ही किसी समय ग्राकर वे मुझसे मिल जायँ।"

बालक रामदत्त के मुख से पूरा वृत्तान्त सुन लेने के बाद उसे अपने साथ लिये उसके शिक्षा-गुरु थोड़ी ही देर बाद, स्वामी राघवानन्दजी महाराज के निकट उपस्थित हुए। बोले — "महाराज, पूरी बात सुन लेने पर मुझमे रहा नहीं गया। इसीलिए असमय में उपस्थित होना आवश्यक हो गया। आपने ठीक ही बताया है। ज्योतिष-विद्या में मेरा जो यित्किचित् प्रवेश है, उसके आधार पर मुझे आरम्भ में ही कुछ वैसा ही प्रतीत हुआ था, किन्तु मेरे हाथ में तो कोई उपाय है नहीं। उपाय तो आप-सरीखे लोकोत्तर महापुरुष के ही पास है। मैं इतना हो निवेदन कर सकता हूँ कि रामदत्त मेरा परम स्नेहमाजन छात्र है। इसे आपकी कृपा प्राप्त हो, इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या होगी? हम सभी जानते हैं कि आपकी योग-विभूति असावारण है। इच्छामात्र से आप नियत्त के लेख को पलट सकते हैं।"

मन्द मुस्कान के साथ स्वामी राघवानन्द ने प्रशस्ति-वावय को अनखाते हुए कहा—''आचार्य महाशय, ग्राप इस तरह अस्त-व्यस्त न हों। ग्रापको श्रनुरोघ करने की ग्रावश्यकता न होनी चाहिए। आपको वताने में हर्ज नहीं। मुझे गत राग्नि-वेला में ही ऐसा लगा था कि रामदत्त आश्रम के बड़े बागान में फूल तोड़ने के लिए श्रहले सुबह ग्रानेवाला है। उसी समय इसके श्रायुष्य के उपचार की ईश्वरेच्छा, आदेश बनकर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गई थी। इसके प्राक्तन अभिलेख का उपचार पूरा कर दिया गया। इसीलिए ग्रावश्यक है, इसके नूतन जीवन-पथ पर इसे श्रविलंब प्रतिष्ठित कर देना। मैं यह भी ग्रापको बता दूँ इसे एक महान् कर्म के प्रति संलग्न कर देने की ईश्वरीय आज्ञा भी मुझे मिल चुकी है। जन-कल्याण के निमित्त आवश्यक है कि इसे अभी घरती से विद्या नहीं होने दिया जाय।''

बालक रामदत्त के ग्राचार्य आनन्द से खिल उठे । ग्रपने त्रिय शिष्य को उसी समय उन्होंने उत्साहपूर्वक स्वामी राघवानन्द जी के आश्रम को सौंप

दिया। दूसरे ही दिन स्वामी राधवानन्द ने वालक रामदत्त को संन्यास की दीक्षा दे-दी और उसे संन्यासी के रूप में नवीन नाम प्राप्त हुआ — रामानन्द।

काशी में ऐसी जनश्रुति है कि दीक्षा के कुछ ही दिन बाद रामानन्द के जीवन का निर्धारित मृत्यु-लग्न उपस्थित हुआ ग्रीर गृह स्वामी राघवानन्दजी महाराज ने ग्रपनी ग्रसाधारण योगशक्ति के बल पर उस मृत्यु का निर्वारण कर दिया । उसके बाद गृह के आशीर्वाद से स्वामी रामानन्द ने सुदीर्घ परमायु भौर विपुल कर्मशक्ति प्राप्त की ।

रामानादी सम्प्रदाय के मत के अनुसार स्वामी रामानन्द एक सौ ग्यारह वर्ष तक जीवित रहे और अगणित मनुष्यों को मिक्तधर्म के ऐश्वर्य से मंडित करने में उन्होंने गुरु के द्वारा दी गई आयु का सदुषयोग किया।

भक्ति-साधना के श्रेष्ठ संवाहक के रूप में स्वामी रामानन्द ने अपने को प्रकट और श्रमसारित किया। भक्ति-आन्दोलन को उन्होंने एक उदारतर श्राधार दिया। उस आधार को श्रसीम मानवता बोध के द्वारा उन्होंने एक नवीन श्रालोक प्रदान किया। स्वामी रामानुज के द्वारा प्रवक्ति भक्ति-तत्त्व के इस नवीन रूप ने नये ऐश्वयं और अपरूप माधुर्य की ज्योति फैला दी और सामाजिक जीवन के प्रत्येक स्तर को उसके सहारे मंगलमय श्रवदान प्राप्त हुए। इसके पीछे शक्तिधर श्राचार्य स्वामी रामानन्द के जीवन श्रीर वाणी का जो श्रतुलनीय माहात्म्य है, उसका वर्णन संभव नहीं। रामानन्द-संप्रदाय के लक्ष-लक्ष साधकों ने भारतवर्ष को श्राध्यात्मिक साधना की जो विमूति दी है, वह सचमुच अपरिमेय है।

मध्ययुग के अधिकां ज मक्त, साधक और रहस्यवादी संतों की मावधारा पर स्वामी रामानन्द का गंभीर प्रभाव पड़ा है। कबीर तो उनके साक्षात् शिष्य कहे जाते हैं। इसमें भी संदेह नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्तिधारा का मूल उत्स भी स्वामी रामानन्द की भावधारा में ही ढूँढ़ लिया गया। नानक, दादू, रैदास और बंगाल के गौड़ीय मक्तों पर भी स्वामी रामानन्द की मक्तिधारा का प्रचुर प्रभाव पड़ा था। एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि उत्तर भारत का जो मध्यक। लीन भक्ति-साहित्य है उसके आदिपुरुष के रूप में स्वामी रामानन्द ही सर्वाधिक स्मरणीय व्यक्तित्व हैं।

दक्षिण भारत में भक्तिसाधना की एक प्राचीनतर धारा थी। कुछ विद्वान् उस धारा को द्वापर युग के स्रंतिम चरण की उपज मानते हैं। नयनमार शैव-भक्तों और स्रालवार वैष्णव-भक्तों की युगपत् भक्तिधारा दक्षिण भारत को अनेक सहस्राब्दियों तक आप्लावित किये रही। स्रालवार वैष्णवों के प्राचीन तिमिल साहित्य को नाथमुनि, यामुनाचार्य ग्रौर ग्राचार्य रामानुज के कालान्तर में नयी शास्त्रीय प्रतिष्ठा दी। रामानुज का विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त उसी घारा का दार्शनिक प्रतिपाद्य बनकर मारतीय वेदान्त को नया आलोक प्रदान कर गया। उक्त तीनों ही ग्राचार्य वर्त्तमान तिमलनाडु के निवासी थे ग्रौर उसी ग्रंचल के इर्द-गिर्द उनके जन्म-स्थान थे, जिस ग्रंचल को ग्रालवार वैष्णव भक्तों की गीतियारा ने मिक्त का अभिनव रस प्रदान कर सरस बनाया था। इसलिए कवीर-पंथ की उस प्राचीन अनुश्रति की प्रामाणिक मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जिसके ग्रनसार भक्ति की जन्म-मूमि को द्रविड्-देश के नाम से पुकःरा गया था और उत्तर भारत में उसे नये सिरे से प्रतिष्ठित शौर प्रवाहित करने का श्रेय आचार्य रामानन्द स्वामी को दिया जाता रहा है। अपने व्यक्तित्व और साधनशक्ति के बल पर रामानन्द ने उत्तर मारत में मक्तिघारा को किस प्रकार से एक नथे ग्रान्दोलन के रूप में विकसित किया, यह वृत्तान्त अवतक ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो सका है। किंतु उत्तर मारत के मक्तों और सावकों के बीच ग्राचायं रामानन्द को जिस पूज्य माव से निरन्तर स्मरण किया जाता रहा है, वह अपने-आप में एक प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य है।

डॉ॰ रामकृष्ण भण्डारकार ने अपने ग्रंथ 'बैष्णविजम, शैविजम ऐण्ड ग्रदर रेलिजन्स' में श्राचार्य रामानन्द का जो परिचय दिया है, उसके अनुसार आचार्य रामानन्द का जन्म ख़िस्ताब्द की तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में— १२६६ ई॰ में— माना जाता है। प्रयाग के पास मालकोट नामक एक प्राचीन स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये गौड़ ब्राह्मण-वंश के रत्न थे। इनके पिता का नाम था—श्री पुण्य सदन ग्रौर माता का नाम सुशीला देवी। इनके बचपन के नाम की चर्चा, इस जीवन वृत्त के आरम्भ में ही की जा चुकी है। काशी में ग्रध्ययन के समय ये रामदत्त के नाम से ही प्कारे जाते थे।

कहते हैं कि पहले माल होट शैव-मतावलंबी ब्राह्मणों का साधना-केन्द्र था। एक बार आचार्य रामानुज अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर तीर्थयात्रा के कम में आ-पहुँचे थे। उनके व्यक्तित्व के माधुर्य और ऐश्वर्य के प्रमाव से मालकोट की जनता आप्यायित हुई थी और आचार्य ने उस संचल में एक विष्णु मंदिर की स्थापना कर दी थी। मंदिर में स्थापित विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा अपने हाथों करने के बाद आचार्य रामानुज वहीं से श्रीरंगम् की ओर सीधे लौट गये थे। मालकोट में वैष्णव धर्म के स्थापन के लिए उनका यह उद्योग कालान्तर में आचार्य रामानन्द के श्राविभाव के रूप में सफल हुआ —ऐसा मानना स्वामाविक है। माता-पिता ने-ग्रपने प्रियदर्शन शिशु का लालन-पालन यत्नपूर्वक किया था। बालक रामदत्त का उपनयन-संस्कार आठवें वर्ष के आरम्भ में ही कर दिया गया। इसके बाद कुल-मर्यादा के ग्रनुक्त शास्त्रों का ग्रम्ययन करने के लिए रामदत्त को काशी भेजा जाना उचित ही था। बालक की प्रतिभा ग्रीर मेचा का तो कहना ही क्या? गाँव की चतुष्पाठी के छात्र के रूप में ही रामदत्त की बुद्धि की प्रशंसा मुक्त कंठ से की जाने लगी थी। केवल सहपाठियों के बीच नहीं, ग्रम्यापकों ग्रीर ग्राम के वयोवृद्ध पंडितों के बीच भी बालक रामदत्त को आदर की दृष्टि से देखा जाता था।

गाँव के बड़े बूढ़े कहते, "भाई पुण्यसदन, ग्राप सचमुच बड़े माग्यवान् हैं। मगवान् विष्णु की कृपा के बिना ऐसे प्रतिभाशाली पुत्र का पिता होना संभव नहीं है। इसकी पढ़ाई-लिखाई में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि इसे गाँव के बाहर वाराणसी के किसी बड़े पंडित के विद्याश्रम में भेज दिया जाय। इसमें संदेह नहीं कि काशी की पंडित-मंडली के वीच रहकर यह बालक देश का दिक्पाल पंडित बन जायगा ग्रीर ग्रपने जन्म-स्थान का नाम उज्जबल करेगा।

पुत्र की प्रशंसा सुनकर पंडित पुण्यसदन की आँखों में आनन्द के आँसू
मर श्राते। कृतज्ञतापूर्वक वे ग्राम-वृद्धों के अनुरोध को शिरोधार्य करते हुए
कहते हैं— 'आपलोगों का श्राशीवीद मगवान विष्णु की कृपा से सफल हो,
यह तो मैं भी चाहता हूँ। किन्तु इतनी कम उम्र में उसे वाराणसी-जैसी बड़ी
नगरी में श्रकेला छोड़ दूँ, यह सहन नहीं हो पायेगा। बच्चे की माँ तो
रो-रोकर जान दे-देगी। श्रीर थोड़ा बड़ा हो जाय, तभी ऐसा करना संभव
होगा। काशी है भी तो दूर! गाँव का लड़का उसे देखकर ही घबड़ा
उठेगा।'

उपनयन के बाद के चार वर्ष किसी प्रकार से उधेर-नुन में बीत गये। इसी बीच ग्राम की चतुष्पाठी में रामदत्त ने धर्मशास्त्रों के एक-से-एक दुष्हि पाठ सीख लिये। बारह वर्ष की उम्र पूरी करने मे पहले ही बालक रामदत्त नवपंडित के रूप में गाँव-पड़ोस में स्मरणीय हो उठा। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के विकास के लिए ग्रगली पढ़ाई ग्राम-चतुष्पाठी में संभव न थी। यह समझने में पुण्यसदन को अब कोई कठिनाई नहीं रही।

उन दिनों वाराणसी उत्तर भारत का ही नहीं, पूरे देश का सर्वोच्च विद्या-केन्द्र थी। दिग्दिगन्त से आये हुए आचार्य और शास्त्रविद् ब्राह्मणों ने काशी में स्थान-स्थान पर विद्याश्रम स्थापित कर रखे थे। अध्ययन-अध्यापन, ११/२ विचार-विनर्क, घर्मसभा और यज्ञ के अनुष्ठानों से काशी नगरी आप्लावित रहा करती थी। इसी नगरी में एक दिन बालक रामदत्तभी अगले अध्ययन के लिए उपस्थित हुआ।

शास्त्र के उच्वतर पाठ के लिए एक स्मार्त श्राचार्य की चतुष्पाठी में उसे सींपकर पुण्यसदन मालकोट लीट गये। इसी आचार्य की देव-पूजा के निमित्त पुष्प-संग्रह करने के कम में, उस दिन, राघवानन्द स्वामी से बालक रामदत्त का नाटकीय साक्षात्कार संमव हुआ था। समर्थ गुरु राघवानन्द के आशीर्वाद से बालक रामदत्त किस प्रकार आचार्य रामानन्द स्वामी के रूप में परिवर्त्तित हो गया, यह कथा आरम्भ में ही बतायी जा चुकी है।

नये शिष्य को पाकर ग्राचार्य राघवान द की प्रसन्नता ग्रजस हो चली।
ग्रमेक प्रकार के यत्न ग्रीर मनोयोग के साथ वे नवसंत्यस्त ब्रह्मचारी को
साधना के गंभीर रहस्यों के क्षेत्र में प्रेरित करने लगे। गुरु को इसका
ग्रामास हो चुका था कि रामान द जन्म जात सादिवक ग्राधार से संपन्न महापुरुष
हैं ग्रीर विश्वके कल्याण के लिए उनका ईश्वरीय शक्ति के द्वारा सद्यः
सदुपयोग ग्रवश्यंभावी है। इसीलिए वैष्णव साधना और शास्त्र के निगृढ़
तत्त्वों से उन्हें परिचित करा देना, उन्होंने अपना पुनीत कर्त्तंच्य मान लिया।
शक्तिमान शिष्य को उन्होंने केवल ग्रमोध पात्रता ही प्रदान नहीं की, कृपापूर्वक
उनके अल्पायु-योग का भी उन्होंने योगशक्ति से निरसन कर दिया। गुरु के
उदार दक्षिण्य के ग्राधित होकर स्वामी रामान द शनैः शनैः विद्या ग्रीर
साधना के शिखर का आरोहण करते चले गये।

गृह की जैसी असीम कृषा थी, शिष्य की वैसी ही अमोघ धारणा-शक्ति थी। इस मणिकांचन योग का सत्परिणाम आगे चलकर स्वतः प्रकट

हुआ।

उन दिनों आचार्य रामानुज के विशिष्टाहुँत सिद्धान्त के दिक्पाल आचार्य के रूप में स्वामी राघवानन्द को अन्यतम माना जाता था। उनका जन्म भी दक्षिण भारत में ही हुआ था। दक्षिण भारत से पैदल चलकर वे वाराणसी नगरी में किस प्रकार पहुँचे, इसकी भी एक अद्भुत कथा रामानन्दी संप्रदाय के वैष्णवों के बीच सुरक्षित है। सच तो यह है कि शैवों की नगरी काशी में वैष्णव धर्म का व्वन स्थापित करनेवाले महापुरुषों में स्वामी राघवानन्द का स्थान आचार्य रामानुज के बाद अन्यतम है। उन्होंने मिनत-साधना के जो मधुबक स्थापित किये थे आचार्य रामानन्द को वैष्णव धर्म के प्रचार में और मिनत-आन्दोलन के उत्थापन में उनसे प्रचुर सहायता आगे चलकर प्राप्त हुई।

ग्राचार्य राघवानन्द के विद्याश्रम में निवास करते स्वामी रामानन्द के अनेक वर्ष बीत गये। अब वे पूर्ण वयस्क युवक हो गये हैं। गुरु की कृषा से शास्त्र और सावना के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि और उनकी योग-विमूति की चर्चा काशी नगरी के पंडितों और साधु-संन्यासियों के बीच व्यापक रूप ले चुकी है। विशिष्टाद्वीत के अनुपम व्याख्याता के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि उत्तर मारत में सर्वत्र व्याप्त है। काशी के अभिजन समाज में उनकी लोक-प्रियता और प्रतिष्ठा की कोई सीमा नहीं रह गई।

अचानक एक दिन आचार्य राघवानन्द ने अपने शिष्य रामानन्द को एकान्त में बुलाया और कहा— "वत्स, श्रीविष्णु की कृपा से साधन-भजन की दृष्टि से तुम काफी आगे वढ़ चुके हो। तुम्हारी ऐकान्तिकता और भक्ति-निष्ठा देखकर मुझे भी कम संतोष नहीं हुआ है। किन्तु इस तरह मठ में वैठकर शास्त्राभ्धास, योगाभ्धास और साधन-भजन करते रहने से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा। साधक की प्रकृत-परीक्षा तो मठ के धिरे विद्याश्रम में रहने से संमव ही नहीं है।"

स्वामी रामानन्द ने विनयपूर्वक पूछा-- "मुझे क्या करना होगा! कृपाकर इसका श्रादेश अपने प्रभन्मुख से कर दिया जाय।"

आवार्य राघवानन्द ने कहा—''मेरी राय है कि अब तुम परित्राजन के लिए वाराणसी के वाहर जाकर इस देश की घरती से सम्यक् परिचय प्राप्त करो । चली हुई राह पर चलना और परिचित बंधुम्नों के साथ लगे रहना संन्यासी का धर्म नहीं है । आश्रम के निभृत स्थान में स्निग्ध वृक्षों की छाया में बैठकर मगवान् का नाम जपना और साधन करना भी साधारण तपस्या नहीं है । वह तपस्या तुमने पूरी की और उसका फल भी तुमने पा लिया । किन्तु अपिरिचित स्थान में संचरण करना और अपिरिचित घरों के द्वार पर मिक्षाटन के लिए खड़ा होना और भी बड़ी तपस्या है । अपमान और फटकार सहकर निरालंब रहकर तुम साधन-मजन और नाम-जप कर सकते हो या नहीं, इसकी परीक्षा तो परिव्रजन के कम में ही संमव है । फिर ऐसा भी तो है कि तुम्हारे जीवन के कुछ उद्देश्य और कत्तंत्व्य पूर्व-निर्धारित हैं । उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें पृथ्वी और उसके निवासियों से प्रगाढ़ और व्यापक परिचय प्राप्त करना चाहिए । जनसाधारण के अन्तर में अभाव और वैन्य की जो चीख आलोड़ित हो रही है, उससे निकट परिचय प्राप्त किये बिना तुम नारायण से नैकट्य कैसे प्राप्त कर सकोगे ?''

स्वामी रामानन्द ने गुरु के अनुरोध को सादर शिरोधार्य कर लिया और कुछ ही दिन बाद वे अपरिचित साधुओं की एक जमात के साथ परिव्रजन के तीर्थ-पथ पर चल पड़े।

जिस युग में यात्रा की आज-जैसी सुविधा न थी, उस युग में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेकर गंगासागर तक, भारतवर्ष की यात्रा कर लेना कोई श्रासान काम न था। किंतु गुरु की कृपा पर भरोसा रखकर स्वामी रामानंद उसी कठिन कार्य के लिए उत्साहपूर्वक विदा हुए।

वाराणसी से साधओं की उस जमात के साथ स्वामी रामानन्द पैदल चलकर लम्बी यात्रा के प्रथमान्त में सीधे बदरिकाश्रम पहुंचे। वहाँ जाकर उन्होंने सायुओं के उस यात्री-दल से अपने को अलग कर लिया और मंदिर के निकट के ही एक शान्त वनांचल में उन्होंने भगवान् विष्णु के ध्यान में श्रपने को दीर्घकाल तक निमग्न किये रखा। इस दीव साधना के पश्चात् वे गंगा की घारा के किनारे-किनारे पैदल चलकर पूर्व दिशा की ग्रोर ग्रमिमुख हुए। गंगा की यह तट-यात्रा तब तक जारी रही जब तक गंगा समद्र में मिल नहीं गईं श्रीर स्वामी रामानन्द गंगा-सागर तीर्थ में पहुँच नहीं गये। कहते हैं कि गंगासागर पहुँचकर स्वामी रामानन्द दिव्य परममाव में स्रचानक निमग्न हो गये। इसी महाभाव की दशा में सागर के उपकूल में उन्होंने उस साधना-मूमि का अनुसंधान कर लिया, जहाँ कपिल मृनि ने त्रोता के आरम्म में श्रमोघ तपस्या की थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्होंने उस पुण्य मूमि में एक छोटे-से मंदिर का निर्माण करा दिया। परिवर्त्तीकाल में यही स्थान मारत के लक्ष-लक्ष तीर्थयात्रियों का पुण्य-केन्द्र बन गया। भ्राज मी गंगासागर के तीर्थयात्री उस प्राचीन मंदिर को आचार्य रामानन्द के पुण्यमय स्मारक के रूप में प्रणति निवेदित करने, प्रतिवर्ष भ्राया करते हैं।

वाद के अनेक वर्ष परिव्रजन में व्यतीत कर स्वामी रामानन्द पुनः वाराणसी के उस विद्याश्रम में उपस्थित हुए, जहाँ पंचगंगा घाट के किनारे वड़े बागान में उन्होंने जीवन में पहली बार आचार्य राघवानन्द के दर्शन किये थे। सत्यमान् शिष्य को प्राचीन विद्याश्रम में पुनर्वार प्राप्त कर आचार्य राघवानन्द के ग्रानन्द की जैसे कोई सीमा ही नहीं रह गई। रामानन्द उनके शिष्यों में अन्यतम हैं। शास्त्रज्ञता, प्रतिभा ग्रीर साधन-संपन्नता की दृष्टि से उनकी श्रद्धितीयता अब पूर्ण रूप से प्रमाणित हो चुकी है। ग्राचार्य राघवानन्द की ग्रान्तरिक इच्छा है कि अपने इसी शिष्य के हाथों में वे प्रपने मठ और ग्राक्षम को सौंपकर ग्रपनी वृद्धावस्था को निश्चित्तता वी स्थिति प्रदान कर दें।

रामानन्द ने उनके चरणों में प्रणित निवेदित की श्रौर उन्होंने अपने प्रियतम शिष्य को आशिष प्रदान किया। थोड़ी देर तक दोनों के नेत्रों से श्रानन्द के औसू श्रजाने ही बहते रहे।

दूसरे दिन स्नान, तर्पण श्रौर पूजा-हवन-कर्म से निवृत्त होने के पश्चात् स्वामी रामानन्द मंदिर के श्रगवासे के चबूतरे पर सुखासन में श्रा बैठे। आचार्य राघवानन्द ने इस दृश्य को दूर से हो देखा श्रौर आह्लादित हुए। निकट पहुँचकर उन्होंने कहा— "वत्स रामानन्द, इतने वर्षों बाद फिर तुम इस मठ में लौटकर आखिर आ ही गये। मेरी इच्छा है कि ग्राज भगवान् विष्णु की पूजा और मोग-राग का समारोह जरा अधिक उत्तम ढंग से आयोजित हो। आज रसोई का काम तुम्हें श्रपने ही हाथों सम्पन्न करना चाहिए श्रौर प्रसाद के रूप में उसका उन्मुक्त वितरण आगत मक्तों के बीच तुम्हें अपने ही हाथों करना चाहिए। में मी वही प्रसाद ग्रहण करूंगा।"

रामानन्द गुरु का आदेश सुनकर प्रसन्नता के आवेग में रोमांचित हो उठे। बड़े भाग्य की बात है कि इष्टदेव के भोग के लिए आज मुझे ही पाक-कर्म का सौमाग्य प्रदान किया जा रहा है। इससे बड़ी बात यह कि वही प्रसादान्न पूज्य गुरुदेव स्वयं भी ग्रहण करेंगे। वे उसी समय उठे और रसोईबर की श्लोर विदा हुए।

रामानुज द्वारा प्रवित्तित वैष्णव-संप्रदाय में मोग-रंघन का कार्य अतीव निष्ठा और अद्मृत कौशल की अपेक्षा रखता है। नियम यह है कि बाहर के लोगों का स्पर्श ही नहीं, दृष्टिपात मी उस प्रसंग में नितान्त वर्जित है। यदि मूल से भोग की वस्तु पर किसी ने निगाह मी डाल दो तो वह भोग नैवेद्य के रूप में विप्रह के सम्मुख अपित नहीं किया जा सकता। इस सावधानता में पाककर्त्ता की और से रंचमात्र मी तृष्टि नहीं होनी चाहिए। त्रृष्टि होने पर भोग की सामग्री उच्छिट की भाँति बाहर फेंक दी बाती है। इसलिए ठाकुर के भोग की सामग्री तैयार करते समय अद्भुत सावधानता को निरन्तर कायम रखना उस संगदाय में नितान्त आवश्यक मान लिया गया है।

मठ की पाकशाला को इस संप्रदाय के लोग मंदिर के गर्म-गृह की ही तरह पिवन मानते हैं। आश्रम के प्रत्येक साधु की, प्राण-पण से यही चेष्टा रहती है कि शुचिता में किसी प्रकार का विष्न उपस्थित न हो। वे बारी-बारी से बैठते और रंवन-शाला में मनुष्य तो क्या, अन्य जन्तुओं को भी प्रवेश करने से यत्नपूर्वक रोकते रहते हैं।

ग्राज परिव्रजन से प्रत्यावित्तत होने के पश्चात् स्वामी रामानन्द को गृहदेव ने भोग तैयार करने की ग्राज्ञा, क्रुपापूर्वंक दे रखी है। इस समाचार से कुछ ऐसे साधुग्रों को निश्चय ही ईब्बी हुई, जो पूर्वंकाल में उनके सतीर्थं रह चुके थे। सभी ने साथ-गाय विद्याध्यम किया। आचार्य राधवानन्द के शिब्य होने का गौरव उन्हें भी स्वामी रामानन्द की ही तरह प्राण्त है। फिर, क्या कारण है कि गृहदेव ने रामानन्द के प्रति ग्रातिरक्त स्नेह प्रदर्शित करना इतन ग्रावश्यक मान लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे रामानन्द को मठ का उत्तराधिकारी बनाने पर तुल गये हों? ज्येष्ठ शिब्यों को छोड़कर बाद में ग्रानेवाले शिब्य रामानन्द के प्रति यह आसिन्त क्या उचित है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि महन्त की गहीं पर वे रामानन्द को बैठाकर ज्येष्ठ शिब्यों को उनका सेवक बना देना चाहते हैं? ग्राशंका की इस कानाफूसी ने विद्याधम के साधुग्रों को क्षुब्ब ग्रीर उत्तेजित कर दिया। वे मन-ही-मन विघटन उपस्थित करने के लिए आकुल हो उठे।

ईंध्यां सतीर्थों की मंडली के प्रधान साधु ने श्राचार्य राघवानन्द के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया — ''प्रमो ! रामानन्द ठाकुर के भोग की पाकशाला में प्रवेश करें, इसके पहले ही कुछ आवश्यक बातों पर विचार कर लिया जाना चाहिए। हमारे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। श्राप कुपा करके यदि उन प्रश्नों के उत्तर दे-देते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती।''

श्राचार्य राघवानन्द ने अपने पुराने शिष्यों की उस मण्डली को मुस्कुरातों हुई दृष्टि से देखा और बोले — "ठीक तो है! मैं तुम्हें प्रश्न करने से रोकता तो नहीं हूँ! पूछो, क्या पूछना है? यदि रामानन्द के विरुद्ध तुम्हें कोई अभियोग लगाना हो तो उसे भी बुला ही लो। उसके सामने ही तुम्हारे प्रश्न सुनूँगा और उनके उत्तर भी दूँगा। श्रच्छा तो यह हो कि तुम श्रपने प्रश्न स्वयं रामानन्द से ही करो।"

गुरु के द्वारा बुलाये जाने का संवाद सुनकर रामानन्द अविलम्ब उपस्थित हुए। फिर क्या था उनके आते ही ईर्ष्यालु सतीर्थों ने प्रक्तों की झड़ी लगा दी।

"क्यों भैयां, तुम्हें यह पता तो है न कि हमलोगों के श्री-संप्रदाय में भगवान् विष्णु के महाप्रसाद को ग्रत्यन्त पवित्रता ग्रीर सावधानता के साथ प्रस्तुत किया जाता है ?"

''हाँ, संप्रदाय के सभी लोग इस तथ्य से परिचित हैं।''

'भोग प्रसाद रांधते समय श्रीर उसे इष्टदेव के सामने निवेदित करते समय नियम-निष्ठा का पालन जिस सावधानता के साथ श्रपेक्षित होता है, वह तो तुम्हें ज्ञेत है न ?''

''श्रवरंग, ग्रवश्य !''—रामानन्द ने उत्तर दिया ।

''लेकिन तुम तो ग्रनेक वर्षों तक नाना तीथों में ग्रौर नाना जन-पदों में लगातार घूमते रहे। पता नहीं परिवाजक के रूप में तुम कहाँ-कहाँ फिरे? कैसे लोगों के साथ रहे? किन पित्र ग्रपित्र स्थानों और व्यक्तियों से तुम्हारा संपर्क हुआ ? यह तो तुम्हों बता सकते हो। अब यह बताओ कि मोग-राग के प्रसंग में जैमी पित्रता ग्रपिक्षत है, क्या, उस पित्रता को प्रमिन-तर अपने ग्राचार-व्यवहार में कायम रख सके ? तुम किसी स्पर्ग-दोष, किंवा दृष्टि-दोष से कभी दूषित तो नहीं हुए ? गुरुदेव के सामने तथ्य को खिपाओ मत। सच-सच बता दो।"

रामानन्द ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया— ''सच पूछो तो परिव्रजन के कम में स्वर्ग-दोष ग्रीर दृष्टि-दोष से अपने को बचा पाना तो सदा संभव नहीं होता। मठ के घेरे से बाहर जाने पर ग्राचारगत नियम-निष्ठा की रक्षा करना सदा संभव नहीं होता। जहाँ तक छुआछूत का सवाल है, जीवन की साघना के कम में, उसके प्रसंग में कोई प्रश्न उठाना बहुत ग्रावश्यक नहीं कहा जा सकता। मैंने तो कभी-कभी यह भी सोचा है कि घट-घट-वासी नारायण के उपासकों को क्या भेद-बुद्धि के ग्राघार पर प्रचित्त घारणाग्रों के विरुद्ध 'घुटने टेक देने चाहिए? यदि इस भेद-बुद्धि का ग्रन्त किया जा सके तो मुझे प्रसन्नता ही होगी।"

सतीर्थं मण्डली के एक उत्साही सदस्य ने चतुरतापूर्वक ग्रागे ग्राकर कहा - 'इस तरह घुमा-फिराकर बोलने की जरूरत नहीं। छुग्नाछूत के सम्बन्ध में अपनी बारणा को तुम्हें साहसपूर्वक साफ साफ प्रकट कर देना चाहिए।''

रामानन्द ने सहज भाव से उत्तर दिया—''मैंने साफ-साफ ही कहा है। प्रमु जगन्नाथ की जब हम मिक करते हैं, तब जगन्नाथघाम की रीति नीति को भी शिरोधार्थ करना ही होगा। तुम पुरी के जगन्नाथ-मंदिर में तो जाग्नोगे ग्रीर जगन्नाथ का भजन भी करोगे, किन्तु उस मंदिर का प्रसाद यदि छुग्नाछूत के दोष को न गान हर बाँटा जाय तो उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करोगे। यही तो तुम्हारी राय है? तो मैं भी स्पष्ट कह देता हूँ कि यह दुरंगी बात किसी जगन्नाथ-मक्त के लिए शोमनीय नहीं हो सकती। जो जगन्नाथ

का प्रेमी है वह जगत् से घृणा नहीं कर सकता। वह जगन्नाय के विग्रह को दर्शनीय माने और महाप्रसाद को छुग्राछून के कारण अपवित्र ग्रीर ग्रग्नाह्य समझे तो कहीं न-कहीं मिथ्याचार के दोष से वह दूषित ग्रवश्य माना जायगा।"

सतीर्थं मण्डली के एक अन्य सदस्य ने बीच में ही बात काटकर कहा—
"मैया रामानन्द, तुन यह क्यों भूल गये कि जगन्नाय सर्वसमर्थं हैं। वे चाहे
जो भी करें, मगर हम सीमित शक्तिवाले वैसा नहीं कर सकते। वैसा करना
हमारे लिए न तो संभव है न ही उचित। इसीलिए तो आचार्य रामानुज
पुरुषोत्तम क्षेत्र से सरक आये महाधाम श्री क्षेत्र के प्रांगण में?"

स्वामी रामानन्द ने अत्यन्त नम्रतापूर्वक उत्तर दिया— "आचार्यं रामानुज हम समी के पूज्य हैं। उनके प्रति आदर-भाव हमारा परम कर्त्तव्य है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने विवेक के प्रकाश की अवज्ञा करें। मैं तो पुरुषोत्तम क्षेत्र—जगन्नाथ-क्षेत्र—की भक्तिधारा पर मुख्य हूँ। उसकी भेद-विवाद-हीन उदार वैष्णवता को मैं भारतव्यापी प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहता हूँ।"

रामानन्द का यह उत्तर सुनकर सतीर्थों की मण्डली उत्तेजित हो उठी। एक ने रोष गरे स्वर में चीत्कारपूर्वक कहा— "जगन्नाथ-धाम की वह रीति उस जगन्नाथ धाम में ही रहने दो। इस मठ में वह रीति नहीं चल सकती। हमारे मीतर रहकर तुम हमारे संप्रदाय की रीति-नीति की अवज्ञा करोगे—इसे सहने के लिए हम प्रस्तुत नहीं हैं।"

इतनी देर तक श्राचार्य राघवानन्द शिष्यों की आपसी बातचीत को चुपचाप तटस्थ-माव से सुन रहे थे। किंतु उत्तेजना का वातावरण प्रस्तृत होते देखकर उन्हें बोलना ही पड़ा। उन्होंने घीर स्वर में कहा—"तुमलोगों की बहस मैंने सुन ली। श्रव वत्स रामानन्द, तुम मेरे मी एक प्रश्न का उत्तर दो। वया सचमुच तुम अपने इस क्रान्तिकारी मत पर कायम रह सकोगे? इसकी बड़ी गहरी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कठिनाई उपस्थित होने पर तुम अपने इस मत का त्याग कर बैठो?"

रामानन्द ने मस्तक झुकाकर वितयपूर्वक गुरु से निवेदन किया— 'गुरुदेव जो कह रहे हैं बिल्कुन वही बात मेरे मन में भी है। अन्तर्यामी प्रभु घट-घट-वासी हैं। भगवान को प्रेप करनेवाला भगवान् के मक्त के प्रति अनादर करे, यह अनुचित ही नहीं, असंभव है। भक्तों के संबंध में वर्णगत भेद-बुद्धि को मैंने कभी अपने चित्त में सम्मान की जगह नहीं दी। प्रभो, मेरे मन का यह विचार मेरे अन्तर में आरम्भ से ही मूलबढ़ है। अनेक वर्षों तक परिव्रजन करके मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव के आधार पर भी मेरी यह घारणा पुष्ट ही हुई। यह के बाहर जाने पर जिस वृहत्तर विश्व का साक्षारकार होता है उसने मुझे मानव-समाज से वृहत्तर परिचय करा दिया है। उस समाज को मैंने घमं, दर्शन और इतिहास के प्रकाश में वारम्वार देखा है और मेरी घारणा उसके सहारे और भी दृढ़तर हुई है। गुरुदेव. कृपया अपने इस शिष्य को आशीष दें कि धमं के मार्ग पर आगे बढ़ने में जो बिष्न-वाघाएँ बाधा देती आईं, उनसे मैं भयभीत नहीं होऊँ।"

राघवानन्द महाराज थोड़ी देर तक मन-ही-मन कुछ विचार करते रहे! इसके बाद उन्होंने उपस्थित आश्रमवासियों को घीर-कंठ से संबोधित करते हुए कहा— "तुमलोग कान खोलकर सुन लो। मैं अपना चरम सिद्धान्त निश्चित कर चुका हैं। अमोतक गुरु-परंपरा के ग्रनुसार जिस ग्रादर्ग, आवार, नियम और संगठन के द्वारा यह ग्राश्रम चलता रहा है, उसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम करना मुझे ग्रमीष्ट नहीं है। परंपरा पूर्ववत् चलती रहेगी, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि रामानन्द ने ग्रपने अनुभव के बल पर जो कुछ कहा है वह उसके द्वारा उपलब्ध सत्य की विभूति है। भगवद्भित ग्रीर विश्व-प्रेम के गंभीर तल में प्रवेश किये विना ऐसे सत्य किसी को उपलब्ध नहीं हो सकते। ग्रब ग्राश्रम के प्रति अपने दायित्व को देखते हुए और आचार्य के छप में ग्रपने शिष्य रामानन्द की धारणा पर विचार करते हुए एकही उपाय का ग्रवलंबन किया जा सकता है कि ग्राज ग्रीर ग्रमी रामानन्द को इस ग्राश्रम-परंपरा के बंधन से — सांप्रदायिक घेरे की कैंद से — सदा के लिए मुक्त कर दिया जाय।"

रामानन्द ने घरती पर दोनों घुटने टेक कर आचार्य की चरण-घूलि अपने मस्तक पर रख ली और गृरु-चरणों की वन्दना के पश्चात् आश्रम से विदा लेने के लिए उठ खड़े हुए। रामानन्द के प्राधान्य से ईर्ष्या करनेवाले सतीर्थों की वह मंडली भौंचक हो उठी। किसी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला।

अपने प्राण-प्रिय शिष्य के मस्तक को ग्राक्षीर्वादपूर्वक सूँ घते हुए भ्राचार्य राधवानन्द महाराज ने कहा— ''बेटे, तुम ग्रपने द्वारा उपलब्ध सत्य का कभी कठिनाई के मय से त्याग न करोगे— ऐसा दृढ़ विश्वास तुम्हारे प्रति मुझे है। मैं तुम्हें इसके लिए श्रनुमित देता हूँ कि तुम ग्रपने द्वारा खोजे गये नये पथ पर निरम्तर ग्रागे बढ़ते रहो ग्रोर अपने-जैसे विचारवाले शिष्यों को मिन्ति ११/३

श्रान्दोलन के नवीन उज्ज्वल पथ के रूप में संगठित कर सकी। नये युग के लिए नयी मावधारा के साथ सामंजस्य करना निश्चय ही श्रावश्यक हो जाता है। तुम विश्व को मगवत्प्रेम की नयी ज्योति श्रीर नयी वाणी प्रदान कर दो। मैं श्राशिष देना हूं कि तुम्हारे हाथों मानव-जाति का कल्याण हो।"

श्राचार्य राघवानन्द तथा ग्राश्रमवासी साघुओं ग्रीर पंडितों में से एक-एक के निकट जाकर ग्राचार्य रामानन्द स्वामी ने विदा होने की ग्राज्ञा मानी। इसके परचात् वे घीर पद से पंचगंगा के निकट के उस विद्याश्रम से बहिगंत हुए।

स्राचार्य रामानन्द ने गुरु के ग्रन्तिम स्रादेश को पूरा करने में जान की बाजी लगा दी। शीझ ही उन्होंने बैंडणव मक्तों के एक नूतन संप्रदाय की स्थापना की, जो कालान्तर में रामावत-संप्रदाय के नाम से स्राचार्य रामानन्द द्वारा प्रवर्त्तित परंपरा को जुगाता रहा। उस संप्रदाय के साधु रामानंदी साधुओं के नामसे, पूरे मारतवर्ष में, एक सदी के भीतर ही विख्यात हो गये।

पंचगंगा-विद्याश्रम की रामानुज प्रवर्तित परंपरा के बंघनों से उन्हें आचार्य राघवानन्द ने ही सदा के लिए मुक्ति दे दी थी। इसलिए अपने नये मत के प्रचार में किसी उचित बाधा का प्रश्न उनके लिए अनावश्यक हो गया। केवल काशी में ही नहीं, भारतवर्ष के समी प्रसिद्ध तीर्थस्थानों में घूम-घूमकर अपने नये धर्मान्दोलन को उन्होंने व्यापक आधार प्रदान कर दिया।

सावन के क्षेत्र में त्याग और वैराग्य को आचार्य रामानन्द के द्वारा सर्वोगिर प्रावान्य प्रदान किया गया। वे स्वयं तो सर्वत्यागी संन्यासी के रूप में पहले ही संन्यास की दीक्षा ले चुके थे। वैराग्य और कृच्छसावना की अचल मित्ति के सहारे उनके अन्यायियों ने अपने को नागा साधुओं के चार पृथक् विमागों में विभक्त कर लिया। कहना न होगा कि केवल वैष्णव वर्म के प्रचार में ही नहीं, मुसलमानी शासन के प्रत्याचारों से भारत के सनातन वर्मावलंबियों की श्रीर उनके तीर्थस्थानों की रक्षा के कम में भी रामानंदी साधुओं की उक्त नागा-मंडलियों ने श्रद्भृत साहम, सूझ और वीरता का परिचय दिया।

श्राचार्यं रामानन्द स्वामी श्रसाधारण शास्त्रवेत्ता थे। इसलिए यह स्वामाविक ही था कि सनातन धर्मं के नाना शास्त्रों का अवगाहन करके वे अपने मतके समर्थन में तथ्यों ग्रीर युक्तियों का संकलन श्रीर व्यवस्थापन कर दें। इस कार्यं में उन्होंने श्रसाधारण प्रतिमा श्रीर कर्मनिष्ठा का परिचय दिया है।

उन्होंने शास्त्र-वाक्यों को उद्घृत करके नव वैष्णव-आचार्य के रूप में घोषणा की कि जो भक्त सब-कुछ छोड़कर भगवान् की शरण में अपने को सदा वे लिए सौंप देते हैं और प्रेम के साथ अखंड सेवा-व्रत का पालन अपने आचरण द्वारा करते हैं, वैसे भक्तों के संबंध में जाति-भेद और छुआछूत को प्रश्रय देना समाज के लिए आवश्यक नहीं है। भगवद्-भक्त साधुओं के समाज में सभी वर्ण के साधुओं को एक साथ साधना-आराधना करने का और मोजन-पान करने का अधिकार है। भगवान् के मंदिर में छोटे-बड़े का भेद प्रासंगिक नहीं माना जा सकता।

श्री संप्रदाय की प्रतिष्ठा के कम में आचार्य रामानुज ने वैष्णव भवतों के लिए कठोर नियम बना दिये थे और आचार-विचार के क्षेत्र में प्रनेक विधि-निषेधों को ग्रपनी स्वीकृति दे दी थी। आचार्य रामानन्द ने उनमें से अनेक को अनावश्यक घोषित कर दिया ग्रीर अपने द्वारा प्रवित्तित वैष्णव-सप्रदाय का उदार द्वार ग्रपेक्षाकृत बृहत्तर भक्त-समाज के लिए उन्मुक्त कर दिया।

मध्य युग के लिए यह बहुत बड़ी क्रान्ति थी। इस क्रान्ति का परिणाम कालान्तर में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी प्रतिफलित हुआ, जिसमें केवल हिन्दुओं के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी वैष्णव धर्ममूलक भगवत्प्रेम का द्वार खोल दिया गथा था।

आचार्य रामानन्द के साहस और उदारता के परिणामस्वरूप मध्य युग के हिन्दू-समाज को संगठन और आत्मिविश्वास की एक नयी राह प्राप्त हुई। जो लोग समाज के द्वारा युग-युग से अपमानित और लांछित होते रहे ये और जिन्हें गहित जीविका अपनाकर जीवित रहने के लिए समाज द्वारा विवश किया गया था, उन्हें भी वैष्णव भितत के रूप में एक नया अवलंब प्राप्त हो गया। उन्हें यह जानकर मरोसा हुआ कि भगवद्भिक्त के क्षेत्र में छोटे-बड़े और उँच-नीच का भेद माननीय नहीं है और समाज द्वारा लांछित, अपमानित मानवों को भी भगवान् की आराधना के द्वारा जीवन का आधार और मुक्ति का आह्वाद प्राप्त कर लेने का अधिकार है।

स्वामी रामानन्द की व्यक्ति-सत्ता में मगवत्त्रेम की श्रद्मुत दीष्ति श्रीर सरसता थी। इसलिए मगवान् की सृष्टि के प्रति — सभी जीवों के प्रति श्रीर सभी मानवों के प्रति उनके प्रेम श्रीर करुणा की विभूति सहज उन्मुक्त थी। मृक्ति का पथ सभी के लिए है और भगवान् की श्राराघना का श्रधिकार भी सभी को प्राप्त है, इस तथ्य को वे श्रपने पूरे जीवन में प्रमाणित श्रीर उदाहुत करते रहे। साधना के सर्व-सुलभ संबल के रूप में उन्होंने भगवान् के नाम-जप को सर्वाधिक महत्व दिया। जप को वे भवतों का कल्पतर मानते थे। वे कहा करते थे कि जो मुक्तिकामी भवत भगवान् के नाम-मन्त्र का निरन्तर जप करता है, उसे मात्र उत्तनी ही साधना व परमामुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके सभी ब्राध्यादिमक अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं।

रामानन्दी साधुओं के एक विशिष्ट नागा-संघ को अवधूत कहकर पुकारा जाता है। उनके तिए सामाजिक ग्राचार-विचार ग्रीर धर्माचार, किंवा नियम-निष्ठा के विधि-निषेध के बंधन और मी ढीले कर दिये गये। आचार्य रामानन्द ने ऐसे सर्वपाशमुक्त श्रवधूतों की एक भारतव्यापी मंडली संघटित की। ये प्रवधूत दल बोधकर निरन्तर यात्रा करते रहते एवं देश ग्रीर धर्म की रक्षा में उत्साह्यूवंक प्राणों का विसर्जन कर देना अपना परभ कर्त्त व्य मानते थे। कालान्तर में काशी के तुलसी-अखाड़े मे गोस्वामी तुलसीदास ने इन ग्रवधूतों की एक व्यायामशाला भी स्थापित कर दी थी। महाराष्ट्र के समर्थ स्वामा रामदास ने मी उसी नमूने पर लड़ा के साधुओं की जमात तैयार की थी और उन्हें देश और धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किया था।

निरीश्वरवादी नास्तिकों, भगवद्-विमुख तार्किकों और विधर्मी आतता-यियों स समाज की रक्षा करना स्वामी रामानन्द अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके थे। इस पुण्यकार्य में उनका उत्साह सचमुच अद्भुत था। असामान्य शास्त्रज्ञान, आकर्षक व्यक्तित्व और अथक कर्मनिष्ठा के द्वारा अपने इस लक्ष्य को वे आजीवन पूरा करते रहे। इसीका परिणाम था कि आचायं रामानन्द के आविर्माव के पहले जैनों, बौद्धों, कापालिकों और वामाचारियों की जो राष्ट्र-व्यापी वितंडा चल रही थी, उसे सर्वताधारण जनता के सहयोग से निष्प्रभाव कर दिया गया और अन्ततः उनका क्षत्र गुष्त अड्डों के रूप में ही अविष्ठिट रहकर शनैः शनैः जुष्त हो गया।

पूर्व के वैष्णव आचार्यों से आचार्य रामानन्द के पार्थक्य और वैशिष्ट्य का विश्लेषण करते हुए डा० आर०जी० मण्डारकर ने लिखा है, ''हिन्दू-समाज के निम्नवर्गीय अंत्यजों के प्रति अपार सहानुभूति और करणा को वैष्णव-धर्म के आरंम में ही प्रश्रय दिया जाने लगा था। फिर भी, आरंम में उस सहानुभूति और करणा का प्रकाश उन तक नहीं पहुँच पाया था, जिनके लिए उनका उपयोग था। यह भी कहा जा सकता है कि वैष्णव आचार्यों का जो वर्ग मध्यक्षाल में प्रभावकारी आन्दोलन के रूप में अग्रसर हुआ उसमें उच्च वर्णों के प्रति अपेक्षाकृत अविक ममता थी। शूद्रों को एक सीना के भीतर ही पूजा-

पाठ की सुविधा और धर्माचार की स्वतंत्रता प्रदान की जा सकी थी। वे उन वेद-पंथियों से उतनी उदारता को भी अपेक्षा नहीं रख सकते थे, जो मानते थ कि धर्माचरण के परिणामस्वरूप अजित पुण्यफल के द्वारा जब तक द्विजवर्ण के घर में जन्म प्राप्त नहीं होता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन और मोक्ष-साधना का कोई प्रकृत अधिकारी नहीं हो सकता। वैष्णव ग्राचार्यों ने इस धारणा का प्रत्याख्यान करके द्विजेतरों के लिए नयी आज्ञा का संदेश अवस्य प्रदान किया था और यह मी साधारण उदारता न थी। आचार्य रामानन्द इस अर्थ में उन पूर्ववर्त्ती वैष्णवाचार्यों से मिन्त कोटि के महापुरुष थे, क्योंकि उनकी उदारता जाति-वर्ग की सीमाओं को किसी भी प्रकार की स्वस्ति देना, कम-से-कम मिनत के क्षेत्र में, आवश्यक नहीं मानती थी।"

प्राचीन वैष्णव आचार्यों में अधिकांश आचार्यकी जन्ममूमि दक्षिण मारत में थी। इसलिए यह स्वामाविक ही था कि अपनी धर्मसाधना और दाशंनिक स्थापनाम्रों का उपदेश देते समय उन्हें म्रपनी मातृमाषा में प्रयोग करना उत्तर भारतवर्ष में श्राकर सुविधाजनक नहीं जान पड़ता रहा हो । इस ग्रमुविद्या को दूर करने के लिए वे संस्कृत भाषा का ही मुख्यतः सहारा लेते थे। किन्तु यह भी सच है कि संस्कृत भाषा मध्ययुग के पहले ही जन-साधारण के लिए पूरी तरह बोधगम्य नहीं रह गई थी। यह दूसरी बात है कि पूरी तरह से नहीं समझने के बावजूद संस्कृत माषा का आदर करना मारत के हिन्दू-समाज के सभी वर्णों और वर्गों के लिए कर्त्तव्य माना जाता था। पर यह तो मानना होगा कि संस्कृत भाषा में उपदेश करनेवाले आचार्यों की बात आम जनता तक सहज ढंग से नहीं पहुँच पाती होगी। आचार्य रामानन्द ने जन-साधारण के बीच प्रचलित लोकमाषा में उपदेश देकर बैष्णव आचार्यों की उस परम्परा को भी शिथिल कर दिया। इस दृष्टि से वे वैष्णव श्राचार्यों के बजाय संतों और आधुप्रों के प्रधिक निकट कहे जा सकते हैं। इसी तरह राधाकुष्ण की रागानुगा भिवत से श्रोत-प्रोत भजनों के स्थान पर उन्होंने सीता-राम के मर्यादामार्गी मजनों को लोकप्रिय बनाकर एक ग्रौर नयी विशिष्ट कीति ग्राजित कर ली।

श्राचार्य रामानन्द की साधना एवं दार्शनिक स्थापना का मूल श्रावार है—भगवत्प्रेम। पुरुष हो या नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल,—िकसी भी विधि से भगवान की उपासना करनेवाला रामानन्द के लिए समान रूप से आदरणीय है। रामावत-संप्रदाय ने इसीलिए उन्हें समान आदर का अधिकारी मान लिया है। भगवान् के भक्तों में परस्पर गंभीर बंबु-भाव की प्रतिष्ठा करके

आचार्य रामानंद ने विमेद की मित्ति को ही सदा के लिए तोड़ दिया श्रीर मगवद्मिकत का द्वार सबके लिए समान मान से उद्घाटित कर दिया। उस संप्रदाय के साधुश्रों के बीच प्रचलित उक्ति इस तथ्य पर प्रचुर प्रकाश डालती है— "जाति-पाति पूछे नीह कोइ हिर को भजै सो हिर के होइ।"

रामानन्द के उपास्य इष्ट-देव इस हिर का स्वरूप क्या है ? वे हैं कौन ? विध्णु के अवतार 'रामायण' महाकाव्य के ग्रादर्श नायक सीतापित श्रीरामचन्द्र ही रामानन्द के इष्ट हैं । वही प्रभु रामावत संप्रदाय की साधना के परम धन भी हैं । राममंत्र ग्रौर राम-भजनावली के सहारे ही उन्होंने समाज के सभी वर्गों और वर्णों की जनता को परम आश्रय प्रदान करने की प्रतिश्रुति दी और इसी प्रतिश्रुति को पूरा करने में ग्रपने संपूर्ण जीवन की उन्होंने लोक-कल्याण के निमित्त आहुति दे डाली ।

आज भी रामावत-संप्रदाय की उक्त मान्यता का अनुकरण करके उत्तर भारत की ग्राम जनता 'राम राम', 'जय राम', 'सियाराम', या 'सीताराम' बोलकर ही परस्पर ग्रिभिवादन करते हैं। इसी से स्पष्ट है कि इस महापुरुष का उत्तरमारत के जन-साधारण पर इतना ही अधिक प्रभाव सहज माव से पड़ा है।

चौदहवीं शताब्दी के अधिकांश समय तक ग्राचार्य रामानम्द भारतवर्ष में परिश्रमण करते रहे। उन्होंने खिलजीवंश के ग्रंतिम काल को अपनी खुली ग्रांखों से देखा या ग्रौर तुगलक-वंश के शासन-काल से भी परिचय प्रदिश्त किया है। जिस समय अलाउद्दीन ने चित्तौर पर ग्राक्रमण किया था, उस समय आचार्य रामानन्द का तहणाई के दिन थे। और जब मुहम्मद तुगलक दिल्ली से दौलतावाद ग्रौर दौलतावाद से दिल्ली तक के फेरे लगाकर नागरिकों को सजा दे रहा था उस समय तक वैडणव ग्रावार्य के रूप में उनकी ख्याति पूरे देश में फैल चुकी थी। कहते हैं कि तैमूर लंग के द्वारा किये गये ग्रामदाह, लूट-खसोट और जन-वध की रोमांचक कहानियों को भी उनके जीवन-काल में ही घटित होते देखा गया था।

ग्रियसंन ने ठीक ही कहा था कि इन ग्रत्याचारों ग्रीर दुदंशाग्रों के नग्तनृत्य की प्रतिकिया ग्राचार्य रामानन्द के मन में गहरी छाप ग्रवश्य छोड़ गयी
थी। परम कृपालु दुष्टदलन श्रीराम के वीर-रूप की ग्राराघना की अपेक्षा
उन्हें उसी प्रसंग में उपयुक्त जान पड़ी होगी। रक्षक के लिए लालायित
हिन्दू-समाज को उस समय मगवान् के रक्षक स्वरूप की ही सर्वाधिक

आवश्यकता थी। श्राचार्य रामानन्द ने उस आवश्यकता की पूर्ति कर दी श्रीर जनता ने उन्हें श्रपने परम उद्घारक श्रीर नेता के रूप में उत्साहपूर्वक स्वीकृत कर लिया।

रामानन्द के कुछ पद हिन्दी-माषा में रचित मिलते हैं। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने अपने उपदेश की माषा में मख्यत: हिन्दी भाषा का ही प्रचार किया होगा। यह संभव है कि रामानन्द के आविर्भाव के पहले ही भारतवर्ष के तीथं-यात्रियों की बोलचाल की माषा के रूप में हिन्दी साधारणतः पूरे देश में श्रीर मुख्यत: महाराष्ट्र और गजरात से लेकर हिमालय तक के मु-भाग में प्रचलित ग्रीर प्रतिष्ठित हो चकी थी। इसके बावजुद देश की जनता को घामिक अत्याचारों ग्रीर राजकीय परिपीड़ णों से ग्रात्मरक्षा करने के लिए एकता के जिस भ्रान्दोलन और संगठन की अपेक्षा थी, उस भ्रपेक्षा की पूर्ति के क्रम में हिन्दी को माध्यम बनाने का काम गोरखनाथ के बाद संमवतः श्राचार्य रामानन्द ने ही अपने हाथों में लिया। उनके अधिकांश शिष्यों के मजन और पद यातो हिन्दी में रचित हुए हैं या हिन्दी से प्रमावित आरंचिलिक बोलियों में। सुखानन्द और कबीर के सजन और पद इस दृष्टि से भी ग्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। श्रंग्रेजी शासन के यग में हिन्दी-साहित्य के जो इतिहास लिखे गये हैं, उनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रथम इतिहास संभवतः जॉर्ज एब्राहम ग्रियसैन का है ग्रीर ग्रियसैन का स्पष्ट विचार है कि रामानन्द के पहले हिन्दी बोलचाल की मिली-जली खिचड़ी मात्र थी। उसकी साहित्यिक योग्यता तो ग्राचार्य रामानन्द और उनके शिष्यों के अतुलनीय प्रभाव से ही विकसित और प्रतिष्ठित हुई।

इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी-साहित्य के सर्वाधिक उज्ज्वल साहित्य-प्रणेता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास की अनुलनीय महिमा विख्यात है। और इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे कबीर की तरह यद्यपि रामानन्द के साक्षात शिष्य नहीं थे, तथापि उनकी रचनाओं में सर्वाधिक प्रमाव आचार्य रामानन्द की ही साधना-शैली और विचार-शैली का पड़ा है। इस एक तथ्य के आधार पर ही यदि हिन्दी-साहित्य के प्रति आचार्य रामानन्द के योगदान का आकलन किया जाय तो वह यथेष्ट होगा।

श्राचार्यं राघवानन्द के ग्रादेश से स्वामी रामानन्द ने जब अपने पृथक् संप्रदाय का प्रवर्तन किया तो घीरे-धीरे उनके आस-पास उस समय के साधुओं ग्रीर पंडितों का दल एकत्र होने लगा। उनमें अनेक की चर्चा उनके ग्रंतरंग शिष्यों के रूप में भी की जा सकती है। इनमें हर प्रकार के लोगं थे — ब्राह्मण मी श्रौर श्रन्त्यज मी, कृतिविद्य पंडित मी और निरक्षर साधारणजन मी, नारी मी और पुरुष मी। अनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरेश्वरानन्द, न्रहरियानन्द, योगानन्द, गालमानन्द, पीपानन्द, कबीर, धनानन्द, भवानन्द, क्षेनानन्द, रैदास, पद्मावती और सुरेश्वरी को रामावत-संप्रदाय के साधुगण आचार्य रामानन्द के मुख्य शिष्यों के रूप में स्मरणीय मानते श्राये हैं।

नाम से ही स्पष्ट है कि पद्मावती और मुरेश्वरी को आचार्य रामानन्द ने नारी होने के बावजूद दीक्षा दी थी। उनके पुरुष शिष्यों में कबीर जूलाहे थे, घनानन्द जाट थे, सेनानन्द नाई थे ग्रीर रैदास चमार थे। इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि रामानन्द की उदारता वचन तक सीमित न थी। उसे उन्होंने उदाहन कर दिखाया था।

श्राघ्यात्मिक सावना के क्षेत्र में ये सभी शिष्य एक से बढ़कर एक सिद्ध हुए हैं।

रामावत-संप्रदाय में अनन्तानन्द की सर्वाधिक प्रतिष्ठा इसलिए भी थी कि वे संभवत: उनके सर्वप्रथम शिष्य थे। दीक्षा-ग्रहण के पश्चात् उनके जीवन में भगवत्-मिक्त और विश्व-प्रेम की एक बेजोड़ उछाल आयो थी। जोधपुर स्रंचल में साधन-कुटीर बनाकर उन्होंने राजस्थान और पंजाब के मू-माग में आचार्य रामानन्द के उपदेशों को प्रचारित करने का काम योग्यतापूर्वक संपादित किया।

उस श्रंचल में अनन्तानन्द की योग-विमृतियों के चमत्कार की श्रसंख्य कथाएँ प्रचलित हैं। एक बार इन्होंने एक सूखे हुए गूलर के पेड़ को छूकर उसे तत्काल परलवित श्रीर फलित कर दिया। शक्तिधर महापुरुष के स्पर्श की इस महिमा से प्रमावित होंकर कहते हैं, कि जोधपुर के नरेश उनके चरणों पर सरेआम लोट गये थे।

भक्त-किव मुखानन्द के जीवन में भी आचार्य रामानन्द की कृपा पूर्ण महिमा के साथ अवतीर्ण हुई थी। उनके रिचत गीतों, गाथाक्षों और स्तोत्रों का उक्त क्षेत्र की जनना में भ्राज तक प्रचार है।

मक्त कबीर को बड़ कीशल के सहारे याचार्य रामानन्द से 'राम-नाम' की दीक्षा प्राप्त हुई थी। गृह की वह कृपा कबीरदास के जीवन में किस प्रकार प्रतिफलित हुई, यह कबीरदास स्वयं बता गये हैं। वे निरक्षर थे भीर जीविका के रूप में उन्होंने कपड़ा बुनने का कौलिक पेशा जीवन-भर स्वीकृत किये रखा था। इसके बावजूद विश्वसाहित्य की रहस्यवादी घारा में उनके दोहों और पदों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

सुरेश्वरानन्द और उनकी पत्नी सुरेश्वरा—दोनों ही ने ग्राचार्य रामानन्द से दीक्षा प्राप्त की थी। इन दोनों के संबंध में भी योग-विभूतियों की चमत्कारपूर्ण कथाएँ लोक-कंठ में ग्राज तक प्रचलित हैं।

कहा जाता है कि एक वार अपने कुछ भक्तों के साथ सुरेश्वरानम्द तीर्याटन के क्रम में एक निर्जन प्रदेश में जा पहुँचे। लंबी राह पैदल तय करने के कारण वे बेतरह थक गये थे। एक नगर के समीप पहुँचकर विश्राम करने का स्थान ढूँढ़ लेना इसीलिए आवश्यक हो गया था।

क्लान्त तार्थयात्रियों की सेवा में उसी समय एक अपरिचित व्यक्ति उपस्थित हुआ। वह बड़ा मधुरमाधी था। गले में तुलसी की माला और ललाट पर त्रिपुण्डू देखकर उसे वैष्णवभक्त मान लेने में यात्री-दल को कोई किंठनाई नहीं हुई। थोड़ी देर तक कुशल-क्षेम की वार्ता कर लेने के बाद उसने विनयपूर्व के निवेदन किया—''महाराज, सौमाग्य से इतने भगवद्भक्त साधुओं का मेरे नगर में पदार्पण हुआ है। बड़ी कुपा होती यदि इस सेवक को आज सेवा-सत्कार का अवसर प्रदान कर दिया जाता। थोड़ी ही दूर पर मैं भोज्यवस्तुओं की दूकान लगाये बैठा हूँ। भोजन की गरम-गरम सामग्री ग्राज्ञा पाते ही मैं सेवा में उपस्थित कर दूँगा। यहाँ आकर इस श्रान्त-क्लान्त अवस्था में आप स्वयं रसोई पकार्ये, यह अच्छा नहीं लगता।"

निवेदन करनेवाले के दैन्य की कोई सीमा न थी। वैष्णव-जन की सेवा के प्रति उसके हृदय में अपार अनुराग था,—यह उसकी बातचीत से स्पष्ट हो गया। अन्ततः उसके द्वारा लायी गई सामग्री को इष्टदेव के नैवेद्य के रूप में अपित कर दिया गया और सभी ने वही प्रसाद ग्रहण कर लिया।

मोजन के बाद थोड़ी देर तक श्रीर विश्राम कर लेना श्रावश्यक हो गया। सुरेश्वरानन्दजी बगल के प्रकोष्ठ में लेटे-लेटे निद्रा का श्रावाहन करने लगे। अकस्मात् उनका एक शिष्य औचक उपस्थित हुशा श्रीर उत्तेजित श्रवस्था में निवेदन करने लगा—''गुरुदेव, सर्वनाश हो गया। आज हमसभी लोग एक पापी का ग्रास बनकर धर्मच्युत हो गये। जिसने हमलोगों को उतने श्रादर के साथ भोजन कराया है, वह वस्तुत: एक पाखंडी और दुराचारी ठग है। मुख्यत: वैष्णव-मक्तों को अपने कपट-जाल में फँसाकर निषद्ध मोजन के द्वारा धर्मश्रष्ट करने में उसे अपार प्रसन्तता हुआ करती है। उसने हमारे मोज्य पदार्थ में मांस का चूर्ण मिश्रित कर दिया था और इतने आदर के साय उसे पड़ोस गया कि हमें संदेह करने का कोई कारण ही नहीं जान पड़ा। अब इस संकट से उद्धार का उपाय क्या हो सकता है ?'

शिष्य की बात सुनकर सुरेडवरानन्द उठ-वैठे। उन्होंने निर्विकार माव से इतना ही कहा— 'तुमलोग न्यर्थ ही इस तरह चिंतित हो रहे हो। तुमलोग जो भोजन करते हो, क्या उसे ठाकुर का प्रसाद समझकर हो ग्रहण नहीं करते? ग्रीर यदि ठाकुर का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हो तो इस प्रकार चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारी चिन्ता तो यही प्रमाणित कर रही है कि तुम्हारी भिवत ग्रीर विश्वास की नींव ही कञ्ची है। ऐसा न होता तो तुम इस प्रकार चीरकार क्यों करते?"

श्राचार्यं सुरेश्वरानन्द की वातें सुनकर सभी हक्के-अवके हो गये। किसी को कुछ कहते नहीं बना।

यह स्थिति देखकर सुरेदवरानग्द ने पुनः कहा—''ठीक है, तो ऐसा करो कि जो भोज्य पदार्थ तुम खा चुके हो उसे वमन करके पेट से वाहर निकाल दो। संभव है कि भोज्य पदार्थ जिस रूप में खाया गया था उसी प्रकृत रूपमें वह बाहर आ जाने पर परिवर्तित हो जायगा।''

अन्ततः शिष्यों ने कोई उपाय न देखकर वसन करने की ही तैयारी की। आटा, घृत, शाक, सब्जी अपने प्रकृत रूप में उनके पेट से निकलकर जमा हो गई, लेकिन मांस के छोटे-छोटे खंड भी निकल आये। यह दृश्य देखकर आदचर्य के साथ-साथ शिष्यों के क्षोम की भी कोई सीमा नहीं रही। अब गुरु सुरेश्वरानन्द के कै करने की बारी आई। उन्होंने कंठ में उँगली डालकर जब वमन किया तो केवल तुलसी-दल का ढेर निकला, और कुछ नहीं।

यह दृश्य जैसा ही श्रद्भुत था वैसा ही श्रविश्वसनीय । देखकर सभी चिकत हो गये श्रीर अपलक दृष्टि से सुरेश्वरानन्द को निहारने लगे।

सुरेश्वरानन्द महाराज ते हँ सते हुए कहा — "अनजाने में जो अखाद्य तुमलोगों ने भूल से खा लिया था वह गुरु की कृपा से बाहर निकल गया और येरे पेट से, तो देख ही रहे हो, केवल तुलसीदल निकला है। लेकिन इन बातों को देखकर चिकत व्यर्थ ही हो रहे हो। इसमें आक्ष्य की कोई बात नहीं। यदि हृदय में कलूप न हो और भोजन के पहले इब्टदेव के प्रति पूर्ण-मिनतमाव से निवेदन करके मिली हुई मोज्यवस्तु को भगवान का प्रसाद बना लिया करो तो उसमें तुलसीदल-जैसी ही पिवत्रता आ जाती है। परमेश्वर ने गुरु-कृपा का रूप घारणकर आज हमलोगों की आँखों के सामने इस तथ्य को स्वयं प्रमाणित कर दिया है।"

रामावत-संप्रदाय में सुरेश्वरानन्द की ही परम्परा में आगे चलकर गोस्मामी तुनतीदातजी का स्नाविमांव हुन्ना। रामानन्द के विशिष्ट शिष्यों में पीपाजी का नाम अति प्रसिद्ध है। ये राजपूत जाति के राजवंशीय पुरुष थे ग्रीर उनके हाथों में एक बड़ी रियासत का शासन था। सुरेश्वरानन्द की शरण में वे किस तरह उमस्थित हुए—इसकी भी अद्मुत कथा है।

उनका समय मुख्यतः युद्ध-विग्रह, राज-कार्यं और विलास-व्यसन के बीच में ही कटे, यही स्वामाविक था। किन्तु इन सांसारिक व्यापारों के बीच उनके शासकीय जीवन की अन्तर्धारा में एक निगूढ़ सात्त्विक संस्कार निरंतर मूलबद्ध था। समय और सुयोग मिलने पर वे अपनी कुल-देवी की आराधना में कमा-कभी धण्टों वेसुध हो कर बैठे रहते, यह बात उनके राज-सेवकों से छिपी हुई नहीं थी।

एक दिन वे इसी तरह कुलदेवी की पूजा में निमन्न बैठे थे। तभी देवी ने स्वब्ध वाणी में निर्देश किया—"वत्स, इस तरह अपना समय व्यर्थ में क्यों नब्द कर रहे हो? अच्छा होता कि तुम सीघे काशीधाम चले जाते। वहाँ आचार्य रामानन्द स्वामी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले उनकी कृपा प्राप्त कर लो तभी परममुक्ति के अधिकारी हो सकोगे।

देवी का ग्रादेश सुन लेने के बाद पीपाजी बाराणसी जाने के लिए अबीर हो गये। दूसरे ही दिन वे बाराणसी के लिए बिदा हुए। संयोग से आचार्य रामानन्द उस समय बाराणसी में ही थे। पीपाजी ने दैन्य माव से उनके सामने कर जोड़े खड़े होकर प्रार्थना की — 'महाराज, मैं तो भोग-विलास में लिप्त और राजस-मोह से ग्रस्त एक साबारण व्यक्ति हूँ। चमं=चक्षु रहते हुए भी ममं-चक्षु की दृष्टि से मैं ग्रंबा ही हूँ। ग्रपनी कुलदेवी की छुपा से भुझमें ग्रालोक-संवान के लिए व्याकुलता जगी है। उन्होंने ही मुझे ग्रापके पास बारण पाने के निमित्त प्रेरित भी किया है। ग्राप गृह के रूप में मेरे-जैसे ग्रवम का भार ग्रहण करेंगे, ऐसा आश्वासन भी मुझे कुलदेवी से ही मिला है। मेरी प्रार्थना है कि मुझपर कृपा की जाय और ग्रमीष्ट के पथ में मुझे भी लगा दिया जाय।"

आचार्य रामानन्द ने पीपा की मनोदशा और पात्रता की परीक्षा लेने की दृष्टि से कहा— ''वत्स, मेरे भावावेग के सहारे तो परमवस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम ग्रमी जिस मर्कट वैराग्य से भावाकुल हो, वह कव तक ठहरेगा, इसका पता भी क्या है? इससे भी वड़ी वाधा यह है कि तुम्हारा जन्म ही शाक्तों के कुल में हुआ है। युद्ध-विग्रह मार-काट और भोग-विलास में हो अब तक तुमने अपना समय व्यतीत किया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा चित्त भगवान विष्णु के चरणों में कव तक टिक पायेगा? — इस प्रश्न पर तुम स्वयं ही विचार करके देखो। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें दीक्षा देड्दूँ, यह उचित नहीं प्रतीत होता।"

पीपाजी ने विनयपूर्वंक निवेदन किया— ''भगवन्, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। उसके सहारे मैं श्रपने पुराने जीवन के समस्त संस्कारों ग्रौर स्मृतियों को निश्चयपूर्वंक चित्त से निर्मूल करने की निश्चिन्त चेष्टा कर सकूँगा। आपके आदेश पर मैं जीवन की आहुति देने के लिए प्रस्तुत हुँ।''

आश्रम के अगवासे से थोड़ी ही दूर हटकर एक पुराना गंभीर कूप था। उसकी ग्रोर उँगली से संकेत करते हुए ग्राचार्य रामानन्द ने कहा—''ये सारी वातें केवल कहने की हैं। मेरे ग्रादेश के प्रति तुममें इतना गहरा भरोसा है, यह मैं कैसे मान लूँ? यदि ऐसा ही है तो मेरे कहने से क्या तुम उस कुएँ में कूद पड़ोंगे ?"

आचार्य के मुख से श्रंतिम वाक्य निकला ही था कि उनके चरणों में प्रणित निवेदित करके पीपाजी उस कूप की दिशा में वेगपूर्वक दौड़ पड़े। वे उसमें कुदना ही चाहते थे कि पीछे से श्राचार्य रामानन्द के शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया और वैसा करने से रोक दिया। पीपाजी को कुएँ में गिरने से बचाने के लिए आचार्य रामानन्द ने ही उन शिष्यों को उनके पीछे-पीछे लगा दिया था।

पीपाजी की इस तत्परता से ग्राच।यं रामानन्द विगलित हो उठे। उनके मुख पर प्रसन्तता की मुस्कान फैल गई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा—'बेटे, तुम्हें मैं दीक्षा दूँगा। लेकिन शर्त्ता यह है कि दीक्षा के बाद तुम्हें इसी आश्रम में रहकर कठोर तपस्या करनी पड़ेगी।''

गुर की इस परीक्षा में भी पीपाजी अन्ततः उतीणं हो गये। दीक्षा के बाद उनका नामकरण हुम्रा —पीपानन्द। राज्य भ्रौर परिजनों को छोड़कर वे आधार ब्राह्म के लिए तपस्या में लीन हो गये। एक दिन गुरु की आज्ञा से वे और भी गंभीर तपस्या करने के लिए गहन भ्ररण्य की दिशा में चले गये।

पीपाजी की प्रियतमा रानी भी उसके कृछ ही पूर्व ग्राकर आचार्य रामानन्द से दीक्षा ले चुकी थी। पित के प्रति उनकी ग्रसीम मिनत थी, इसिलए उन्होंने भी आचार्य रामानन्द महाराज से पित के साथ ही तपस्या के हेतु उसी गहन ग्ररण्य में प्रवेग कर जाने की आज्ञा चाही। गुरु की ग्राज्ञा उन्हें प्राप्त हो गई। दोनों ने उस गहन ग्ररण्य में साथ-साथ तपस्या की। मक्तमाल के रचिता ने इस राजदंपित की मूरि-मूरि प्रशंसा की है। रामावत-संप्रदाय के साधुश्रों की मंडली में पीपाजी ग्रौर उनकी मिनतमती रानी की श्रनेक ग्रनुश्रृतियाँ, ग्रव तक, बड़ी श्रद्धा के साथ याद की जाती हैं।

श्राचार्य रामानन्द के एक प्रसिद्ध शिष्य थे—साधु रैदासजी। उनका जन्म चनार जातिके घरमें हुआ था। उस अत्यन्त निर्धन परिवार के पुत्र के रूप में रैदास को कठोर परिश्रम का जीवन बिताने के लिए वचपन से ही बाध्य होना पड़ा। उन्होंने अपने कुल की जीविका को आजीवन स्वीकृत किये रखा। चरम दैन्य, विनय और आतंता की वे सजीव मूर्ति थे। लोगों के पाँव के लिए जूते बनाने के काम में लगे रहकर उन्होंने जीवन में असीम विनम्रता की आध्यात्मिक साधना को थी। अपने दैनन्दिन कार्यों में लगे रहकर वे निरन्तर इष्ट∍मंत्र का जप करते रहते। हिन्दी के संत-कियों में उनका स्थान अत्युच्च है। आचार्य रामानन्द की असीम कृपा ने इस गृहस्थ भक्त को जीवन=काल में ही भारत-प्रसिद्ध कर दिय था। कहते हैं कि कृष्ण-प्रेम की अद्भुत बावली रानी मीरा बाई ने इन्हों से दीक्षा पायी थी।

भक्तप्रवर नाभादास ने रैदास की अलौकिक विभूति की एक ग्रद्भुत कथा का हवाला दिया है।

एक दिन रिवदास की एक शिष्या ने—जो रानी झाली के नाम से प्रसिद्ध हैं —साधुश्रों को एक बहुत बड़ा भण्डारा दिया। उस अवसर पर अपने गुष्ठ रैदास को निमंत्रित करना भी वे नहीं भूल सकीं। यथासमय स्वामी रैदास जी भण्डारे के स्थल पर निमंत्रित होकर उपस्थित हुए।

स्वामी रैदास को उपस्थित देखकर मण्डारे के लिए निमंत्रित साधुओं की भीड़ में विवाद और उत्तेजना फैल जाना अत्रत्याशित नहीं था। साधु हो जाने के बावजूद जातिगत अमिमान छोड़ पाना उनमें बहुतों के लिए संभव नहीं हो सका था। ऐसे लोग आपस में विवाद करने लगे। सिद्ध-पुरुष हो जाने से ही तो कोई उच्च जातियों के सदस्यों के साथ एक पंक्ति में बैठकर मोजन करने का अधिकारो नहीं हो जाता ? आखिर स्वामी रैदासजी का जन्म तो मोची जाति में ही हुआ है ना ? इस बात को स्मरण करने के साथ बहुत-सारे साधु पत्ते पर से उठ खड़े हुए और यह प्रकट कर दिया कि वे किसी भी स्थिति में रैदासजी के साथ, एक पंक्ति में बैठकर, मंडारे में भोजन नहीं कर सकेंगे।

रानी झाली देवी को इस अप्रत्याशित संकट का अंदाज न था। वे बड़ी किठनाई में पड़ गईं। मंडारे का यग लूटने के लिए गुरु के प्रति असम्मान होने देना वे सहन नहीं कर सकती थीं। किन्तु वे इसके लिए भी उद्यत न थीं कि निमंत्रित साधुग्रों में से एक भी जन उस मंडारे से उठकर मूखे ही चले जायें। इस समस्या का समाधान दूँढ़ पाना उनके लिए किठन हो रहा था।

अन्ततः साधुनयन रानी ने अपने गुरु रैदासजी महाराज के चरणों में जाकर पूरे वृत्तान्त का विनय पूर्वक निवेदन कर दिया।

स्वामी रैदास ने धीर-चित्त से रानी की प्रार्थना सुनी और उसी तरह घीर-कंठ से समस्या का समाधान मी बता दिया। उन्होंने कहा— 'तुमलोग तिक भी भय या चिन्ता न करो। मन में दुविधा को स्थान दिये बिना सभी ग्रागत साधुग्रों को भंडारे की पाँत में प्रार्थना पूर्वक बैठा दो। मेरे मोजन की वात ग्रमी छोड़ो। ग्राये हुए सभी महात्मा, साघु मोजन करके जब विदा हो जायेंगे, तब मेरे मोजन की व्यवस्था तुम कर देना। इसके लिए मुझे जरा भी ग्रममान या कष्ट का ग्रनुनन नहीं होगा। तुन निश्चिन्त होकर साधुजनों की ग्रम्यर्थना की व्यवस्था करो और अभी मेरी चिन्ता एकदम छोड़ दो।"

स्वामी रैदासजो ने जैसा कहा था, वैसी ही व्यवस्था कर दी गई। साधुश्रों के पत्तों पर मोज्यसामग्री पड़ोस दी गई। सभी हिचपूर्वक मोजन करने लगे। तभी एक अद्मुत दृश्य उपस्थित हो गया। प्रत्येक साधु ने आश्चर्य पूर्वक देखा कि उनकी बगल में रैदासजी की ध्यानमग्न मूर्ति हाथ-पर -हाथ रखे बैठी है। इस अजीकिक चमत्कार का प्रमाव उनके हठ को मिटाने में बहुत दूर तक समर्थ हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं।

भवतकि नाभादासजी लिखते हैं—िक यह ग्रलीकिक चमस्कार स्वामी रैदास के इब्ट देव की कृपा ही का फल था। वे अपने चर्मकार मक्त के हृदय में निरन्तर विद्यमान हैं ग्रीर ग्रपने प्राणित्रय भक्त की मर्यादा और सम्मान की रक्षा विकट-मे-विकट परिस्थित में भी करते रहेंगे, यह उस अलौकिक घटना के द्वारा रैदास के ईब्टदेव ने ही सबके समक्ष प्रमाणित कर दिखाया। वाराणसी वेदान्त और शैव धर्म के केन्द्रीय स्थान के रूप में प्रत्यधिक प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रही है। प्राचार्य रामानन्द स्वामी ने अनके वर्षों तक उसी नगर में अवस्थान करके उसे वैष्णवधर्म की पवित्र मूमि के रूप में भी प्रसिद्ध कर दिया। वैष्णव भिक्त आन्दोलन के केन्द्र के रूप में वाराणसी की प्रतिष्ठा स्वामी रामानन्द के कारण ही संभव हुई, इस तथ्य में संदेह नहीं। कालान्तर में मारतवर्ष के दूर-दूर के क्षेत्रों से वैष्णव साधुओं का वहां आगमन होने लगा।

श्राचार्यं राघवानन्द स्वामी ने गुरु की हैसियत से श्राचार्यं रामानन्द को जो आशीर्वाद प्रदान किया था, वह अन्तत: सफल हुआ। समित घर्म के उदार प्रवर्त्तक के रूप में श्राचार्यं रामानन्द ने संपूर्णं भारत के वैष्णवों की एक लोकव्यापी सरल प्रेम-मार्ग का संघान दे दिया। उनकी योग-सिद्धि, वाग्मिता, प्रतिमा श्रीर श्राचार्यत्व के सम्मिलित प्रभाव मे वैष्णव धर्म को पूरे देश में असामान्य प्रतिष्ठा सहज ही प्राप्त हो गई।

पहले ही बताया जा चुका है कि स्वामी रामानन्द गुरु-कृपा के प्रसाद से बाताधिक वर्षों तक — संभवतः एक सी ग्यारह वर्षों तक इस देश में संदेह विद्यमान रहे। जीवन के उत्तराई में वे भगवद्मिक्त और भगवत्कृपा के अजस, प्रकाश की जंगम मूर्ति के रूप में जन-साधारण के बीच पूजित होते रहे। उनका समग्र झस्तित्व पूर्णतः इष्टमय हो चुका था। सर्वातिशायी परमप्रमु की ज्योतिः सत्ता उनमें निरन्तर श्रोत-श्रोत रही, इसका अनुभव जन साधारण के द्वारा भी किया जा चुका था।

नानक-पंथियों के ग्रंथ-साहिब में स्वामी रामानन्द की एक गाथा संकलित है। उस गाथा से प्रमाणित होता है कि अपने जीवन के उत्तर-काल में लोक-वंद्य आचार्य रामानन्द की प्रतिष्ठा और शक्ति कितनी श्रपरिमेय हो गई ] थी। उनत गाथा में निम्नलिखित माव की पंक्तियाँ कविता के रूप में आई हैं—

"कहाँ, किस दिशा में में मला अब परिवर्जन करूँ?
अब जाना-आना कहाँ रहा ?
मैं तो अब सतत गासमान हूँ—
दिव्य आनन्द के रसस्रोत में
अपने गोपन पुर में निवास जो कर रहा हूँ।
मेरा अन्तर अब आना-जाना नहीं चाहता।
इधर-उधर की बात छोड़ो;

अब मैंने अपने उद्गम-स्थान में ही जगह बना ली है। याद आ रही है बीते हुए दिनों की बात स्मृति के रूप में कितनी सुगंधि कितना आनन्द फैल रहा है।

श्रीखंड चंदन मैं घिसता हूँ, अपने शरीर में उसका लेप चढ़ाता हुँ किन्तु उसकी शीतलता और सुगंधि पूरे विश्व को ग्राश्वस्ति प्रदान करता है

> तीर्यों में ग्रौर मंदिरों में जाता हूँ देवता की ग्राराधना के निमित्त वहीं आविर्मूतहो गये हैं हमारे ग्रालोकविहारी गुरुदेव मेरे हृदय में दिव्य ज्योति जलादी है उन्होंने

जानता हूँ, जानता हूँ, जीवनं प्रभुकी अपार कृपा की परमशक्ति को जानता हूँ।

जानता तो हूँ वेदों को भी श्रौर पुराणों को भी किन्तु यदि उनमें भगवान की मधुमय कृपा का मधुमय स्पर्श ही नहीं मिला—

तो वैसे वेद-पुराणों का महत्त्व ही क्या है ?
हे चिदानन्दमय सद्गुरो !
आपके चरणों में मैंने अपने को सदा के लिए सौंप दिया है ।
सभी दुविधाओं और संशयों को आपने जिटा दिया है मेरे चित्त से ।
रामानन्द ने परमोज्ज्वल सत्य को तुम्हारी कृपा से उपलब्ध कर

सारे विश्व में और उसके अणु-परमाणु में वे ही तो श्रोत-श्रोत हैं ! यही सत्य मेरे प्राणों में उद्भासित हो रहा है कृपालु सद्गुरु की अपार कृपा बरस रही है और लक्ष-लक्ष कोटि पापों की कालिमा युल-पुँछ कर, देखते-देखते ही, निश्चिह्न हो गई। जीवन के अन्त में आचार्य रामानन्द स्वामी ने अपने को लोक-चक्षु से ओमल कर कुछ दिन एकान्त-वास में व्यतीत करने का निश्चय किया था। उसी अविध में एक दिन-१४१० ख़िस्ताब्द या १४६१ संवत् में उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। शरीर-त्याग के समय उनकी आयु एक सौ ग्यारह — (१११) वर्ष की थी। अपने समय के अन्यतम श्रेष्ठ आचार्य और वष्णव मक्तों के परमगृष्ठ मिक्त-भगीरथ आचार्य रामानन्द स्वामी नित्य-लीला के मधुमय लोक में प्रवेश करने के पूर्व भगवद्मक्तों को एक सुदृढ़ आधार-भूमि प्रदान कर चुके थे।



## अद्वेत आचार्य

सैंकड़ों वर्ष पहले की कथा है यह । महाप्रमु चैतन्य के स्नाविमांव के पूर्व नवद्वीप की गणना भारत के श्रेष्ठ विद्याकेन्द्र के रूप में की जाती थी। वहाँ के अध्यापक एवं विज्ञ पंडितगण स्रपने ज्ञान-भौरव के लिये प्रख्यात थे। विद्या-गर्वी पंडितों के उन्मत्त ज्ञान के स्नहंकार, न्याय के विवाद एवं कूटतर्कों के विश्लेषण की भीड़ में भक्त वैष्णवों का दल जाने कहाँ विलुप्त हो गया था। प्रेम-मिक्त की सरल, सहज कथा, नृत्य, कीर्त्तन एवं नाम-गान जनसाधारण के लिये उपहास की वस्तुएँ थीं। इसी संक्रांति-काल में कृष्ण-मक्त वैष्णव नेता के रूप में श्राचार्य श्री अद्वेत ने एक नूतन श्रालोक, नयें प्रकाश को विखेरा था जन मन में।

श्रद्वैतानायं असाधारण शास्त्रवेता थे। प्रखर पांडित्य के साथ-साथ उनका जीवन प्रेम-मिक्त की ग्रपूर्व सुवा से सिक्त था। ग्रनेक वर्षों की कठिन नैष्ठिक साधना के फलस्वरूप उन्होंने इस ज्ञान-मिक्त को प्राप्त किया था। भक्त साधक श्रद्वैत श्राचार्य वैष्णवों के प्रवीणतम नेता, प्रधान आश्रय एवं सम्बल थे।

ग्रद्वैत आचार्यं की घमं-सभा कभी शांतिपुर तो कभी नवद्वाप में नियमित रूप से संचालित होती थी। अपूर्वं दीप्तिमय, प्रवीण सावक ग्रपने भक्तों के साथ गीता और भागवत के इलोकों को व्याख्यायित करते थे। अश्रुपूरित उनके दोनों नयन छल-छल कर उठते थे। भक्त श्रोताओं का ग्रन्तर उसे मुनकर एक दिव्य सिहरन से भर-भर उठता था।

ग्रद्धेत प्रमु ज्ञानिमिश्रत मिन्त की साधना का उपदेश उन्हें देते थे। सारगिमित व्याख्या एवं पावमय संवेदनों के मध्य मिन्त का शुभ्र, सरम पुष्प
पुष्पित करने का प्रयास करते थे। परंतु सारा देश उस समय दुस्सह ग्रनाचारों
से धिरा हुग्रा था। राष्ट्र की सहज गित ग्रवरुद्ध थी। सब सोंचते थे कि इस
दुवंह क्षण में यह क्षीणकाय मिनत-धारा ईश्वर विमुख मनुष्यों का उद्धार क्या
कर सकेगी? इस उद्धार के लिये तो मिन्त की चार वेगवती धाराओं की
ग्रावश्यकता है। उस धारा को दिशाग्रों में विस्तारित करने के लिए एक नये
मगीरथ की आवश्यकता थी। कहाँ था वह महाशिन्तवर युगप्रवर्त्तिक महापुष्प? कब होगा उसका ग्राविमित ? तिल, तुलसी ग्रीर गंगाजल के साथ
वृद्ध ग्राचार्य प्रतिदिन ग्रपनी यह प्रार्थना निवेदित करते रहते थे। सम्पूर्ण
विश्व के मंगलार्थ कातर हो रो-रो कर विष्णु-गृह की मिट्टी को भिंगो देते थे।

भ्रतेक वैष्णव-मक्तों से परिवेष्टित आचार्य उस दिन बैठे हुए थे। पित्र मागवत की ममंस्पर्शी व्याख्या चल रही थी। इसी समय सुसंवाद देते हुए एक भक्त ने कहा—''प्रभू! घोर आश्चर्य की बात है। जगन्नाथ मिश्र का पुत्र निमाई पंडित गया से एक परम वैष्णव भक्त के रूप में वापस लौट आया है। उनके पांडित्य का गर्व जाने कहाँ चूर्ण हो उठा है। 'कृष्ण-कृष्ण' की पुकार कर उन्मत्त हो उठा है निमाई पंडित! महाप्रभु, उसके इस दिव्य उन्माद की खाया भी कम नहीं है। जिसने उसे एक बार देख लिया है, उसके आकुल कन्दन को एक बार सुना है, माविबह्वल हो उठा है। तरुण निमाई पंडित कृष्ण प्रेम की जादुई शक्ति प्राष्त कर नवद्वीप लौटे हैं।"

म्राचार्य का कौतूहल जाग्रत हो उठा था । दोनों म्राँखें अतीव उत्साह से प्रदीप्त हो उठीं थीं । भावविह्वल हो उन्होंने कहा —''माई, तुम्हारी बात सत्य हो, तुम्हारी म्रांशा फलवती हो । यही मेरी प्रार्थना है।''

कुछेंक क्षणों के मौन के बाद उन्होंने हँसते हुए कहा— ''एक गोपन कथा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। कल रात्रि के शेष प्रहर में मैंने एक स्वप्त देखा है। गीता के एक विशेष श्लोक का निहितार्थ न समझ पाने के कारण मेरा मन अत्यन्त चंचल हो उठा था। उपवास करके मैं केवल उसी श्लोक के विषय में चिन्तन कर रहा था। तनी मैंने देखा हमसबों का यह निमाई पंडित मेरे सम्मुख आविर्मूत हो उठा है। मुझे उद्बोधित कर कह रहा है— "आचार्यं, उठो, मन को श्रीर दुःखी मत करो"— कैसा अद्भुत रहस्य था? गीता के उस श्लोक का अबूझ अर्थ एकबारगी ही मेरे सम्मुख उद्घाटित हो गया था। मेरा सबींग अतीव पुलक से भर उठा था। जगन्नाथ मिश्र के उस पुत्र को मैंने पहले बीच-बीच में अनेक वार देखा था। वह अपने बड़े माई विश्वरूप के साथ अवसर मेरे घर आया करते थे। यह अनेक दिनों की बात है। तुम लोगों का यह संवाद अत्यन्त शुम है। देखता हूँ, इस महावैष्णव के द्वारा प्रमु अपनी किस रहस्यपूर्ण लीला का सूत्रपात करना चाहते हैं।"

इस नाट्यलीला के अनुष्ठित होने में अधिक विलम्ब नहीं हुआ। निमाई पंडित ने समस्त नवद्वीप को प्रेममक्ति के आलोक से आलोकित कर दिया था, लोकहितकारी कृष्ण नाम की बारा से सम्पूर्ण देश के अणु-प्रणु, कण-कण को अभिसिचित कर दिया था। निगाई पंडित अद्वैत आचार्य को आत्मसात कर लिया था। महाप्रभु श्री चैतन्य के एक प्रधान पार्षद के एवं लीलानाट्य के अन्यतम सूत्रधार के रूप में उनका अस्पुद्य हुन्ना था।

गौड़ीय वैष्णव शास्त्र में चैतन्य महाप्रमु एवं तित्यानन्द ग्रद्वैत आचार्य के परवर्त्ती हैं। चैतन्य भागवत में निताई एवं ग्रद्वैत को श्री चैतन्य की दो मुजाओं के रूप में ग्रमिहित किया गया है। ग्रद्वैताचार्य के प्रति अभिभूत होकर मक्तकवि वृन्दावनदास ने लिखा है—"इनकी भिवत के कारण ही चैतन्य महाप्रमु अवतरित हुए हैं।"

गौड़ीय वैष्णव समाज में श्री चैतन्यदेव की प्रतिष्ठा महाप्रभु के रूप में है। तथा नित्यानन्द एवं अद्वैताचार्य की प्रतिष्ठा प्रभुओं के रूप में है। प्रभुत्व की यह मर्यादा अन्य किसी चैतन्य पार्षद को प्राप्त नहीं थी।

मक्तकवि कृष्णदास कविराज ने श्रद्वैत के प्रति श्रपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपित करते हुए कहा है —

''मक्ति के सहारे, विस्तीर्ण कर जीव को, ब्रह्म में मिला दिया, गीता और मागवत व्याख्यायित किये गये, मिक्त के अनूठे उपदेश वे देते रहे, श्रीर नहीं कोई कार्य, इसीलिये श्राचार्य नाम से पुकारे गये।"

चैतन्य-पार्षद ग्रद्धैत भक्तों के प्रभु, महाप्रमु चैतन्य की भुजा एवं कृष्णभिक्तदाता थे। इसके अतिरिक्त उनमें एक और गौरव की बात थी। वे
सिद्ध महावैष्णव माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे। माधवेन्द्र पुरी के ग्रंतरंग शिष्य
ईश्वर पुरी से गया के पवित्र धाम में जिस मंत्र को श्री चैतन्य ने प्राप्त किया
था, उसीने उनके जीवन में एक नवीन रूपान्तर को उपस्थित किया था।
इसीकारण माधवेन्द्र के शिष्य ग्रद्धैताचार्य को श्री चैतन्य, गुरु के रूप में श्रादर
करते थे। सुयोग पाकर श्री ग्रद्धैत के चरणों की धूलि ग्रहण कर सबों के
समक्ष उन्हें असीम मर्यादा एवं गौरव प्रदान करते थे। चैतन्य देव की इस
सहज मक्ति से चैतन्य के चरणाश्रित वृद्ध वैष्णव भक्त उपद्रव से भर उठते थे।
परंतु किसी वाद-प्रतिवाद का कोई परिणाम नहीं था। लौकिक लीलाग्रों के
लिये महाप्रभु ने किसी समय धर्म, शास्त्र एवं लौकिक मर्यादा का उल्लंघन
नहीं किया था, इपीलिये ग्रद्धैत के प्रति मिक्त निवेदित करने से उन्हें कभी
विमुख नहीं किया गया।

श्री चैतन्य एवं ग्रहैत के पारस्परिक संबंध अत्यन्त मधुर एवं ग्रन्तरंग थे। कवि कृष्ण दास कविराज की लेखनी से इस मृदु सम्पर्क का मनोरम स्वरूप इन पंक्तियों में फूट पड़ा है—

> 'माधवेन्द्रपुरी का शिष्य उन्हें जानकर, मानते रहे सप्रेम ज्ञानी गुरु, प्रभु सदा, ग्राचार्य श्रपने गोसाई को, धर्म की रीति को मर्यादा देते हुए लौकिक लोलाओं से श्रपित की बंदना। स्तुति - मक्ति समवेत। चैतन्य गोसाई श्राचार्य रूप में, उनके प्रभु थे। जीवन का यही गर्वबोध उन्हें प्रिय था।'

समकालीन वैष्णव समाज के इस प्रवीण प्रतिभाशाली, नेता, महाप्रमु के अन्यतम अन्तरंग पार्षद अद्वैत आचार्य का जन्म श्री हट्ट में हुआ था। आज का सुनामगंज महकुना श्रंचल तब लाउड़ परगना के नाम से सुविख्यात था। इसी परगना के अन्तर्गत नवप्राम में श्रद्वैत इस मूमि पर श्रवतीण हुए थे।

उनके पिता कुबेर पंचानन लाउड़ के सम्राट दिव्य सिंह के महापंडित थे। धर्मपरायण एवं शास्त्रविद मनीषी के रूप में उनकी यथेष्ट रव्याति थी। उनके वंश के गौरव की परम्परा अति प्राचीन थी। स्वनामवन्य नृसिंह नाड़ियाल उनके पूर्वज थे। पाठान युग में गौड़ीय हिन्दू राजा गणेश का मन्त्रित्व ग्रहण कर नृसिंह नाड़ियाल ने यथे ज्य प्रतिष्ठा अजित की थी। अद्मृत मनीषा प्रचंड व्यक्तित्व एवं राजनैतिक सूक्ष्म बुद्धि की दृष्टि से उनके तुल्य व्यक्ति संपूर्ण गौड़ राजधानी में तब कम ही थे।

कुबेर धाचार्य एवं उनकी धर्मपत्नी लाभादेवी ग्रत्यन्त दुःखी एवं संतप्त थे। उनके अनेक पुत्रों ने जन्मग्रहण किया था। परंतु कूर नियित की प्रवंचना से एक भी जीवित नहीं रहा। धौर किसी पुत्र का जन्म होगा— इस आशा का उन्होंने परित्याग कर दिया था। तब क्या वंश में दीप जलाने-वाला भी कोई नहीं रहेगा? क्या मृत्यु के उपरान्त पुत्र संतान से पिंड प्राप्त करना भी भाग्य में नहीं है? इन्हीं चिन्ताश्रों ने भोले दम्पित को उद्विग्न एवं कातर बना रखा था। सांसारिक कर्मों से वे दिन-प्रति-दिन उदासीन होते जा रहे थे। अपने इस वैराग्यप्रवण मन को लेकर वे एकदिन लाउड़ का परित्याग कर शांतिपुर में आ गये।

पित-पत्नी दोनों ने अपने मन में पुण्यसिलला मागीरथी के तट पर कुछ दिन एकान्त वास करने का निश्चय किया। वहाँ रहकर मिक्त, पूजा, ब्रत, उद्यापन आदि करने का विचार किया।

इस नूतन परिवेश में कुछ दिनों के पश्चात् लामा देवी मातृत्व के गौरव से भर उठीं। कुबेर तर्क पंचानन के मुख पर इमबार हास्य की कौंध फूट पड़ी थी। इसी बीच राज्यसभा से धामंत्रण धा पहुँचा। पंडित अत्यन्त उल्लसित हो पत्नी के साथ फिर स्वदेश लौट गये।

माघी सप्तभी की पुण्य तिथि थी। स्राचार्य का घर उस दिन एक सुनक्षण पुत्र की स्विभिक किलकारी से भर उठा। पंडित एवं उनकी पत्नी के स्वानन्द की कोई सीमा नहीं थी। उस नवजात शिशु का नाम रखा गया कमलाक्ष।

बाल्यकाल से ही कमलाक्ष के जीवन में अपूर्व मिनतपरायणता देखी जाती थी। सहजात धर्म-संस्कार को लेकर उसने जन्म ग्रहण किया था। निवेदित वस्तु को छोड़कर उसे ग्रीर कुछ खिलाया नहीं जाता था।

देव-पूजा में उसे उन्मुख कर पिता जब नारायण की अर्चना करने बैठते, बालक कमलाक्ष भावाबिष्ट हो वहाँ बैठ जाता। उसके दोनों नेत्रों से आनन्दाश्रु प्रवाहित होते रहते। कुवेर पंचानन वालक की अप्रतिम मेघा एवं तीक्ष्ण बुद्धि से चमत्कृत ये। इन्होंने स्पष्टतः लिक्षा किया था कि उत्तरकाल में यह बालक शास्त्रों में निष्णात हो कुल की अखंड भिक्तिबारा को जुगाये रखेगा। कमलाक्ष तब बारह वर्षों का था। अध्ययन के लिये पिता ने उसे शांतिपुर भेज दिया। यह किशोर शिक्षार्थी असाबारण प्रतिमासंपन्त था। कुछेक वर्षों में ही वेद-वेदान्त, स्मृति एवं पड्दर्शनों के पाठ को उसने कंठस्थ कर लिया था।

इसी बीच कनलाक्ष के माता - पिता श्री हट्ट से चले ग्राये थे। अपने पुत्र के साथ नवद्वीप एवं गांतिपुर में गंगातट पर वे रहते थे। नब्बे वर्ष की अवस्था में कुबेर पंचानत ने अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया। कुछ दिनों के बाद ही कमलाक्ष की माता लाभा देवी ने भी उस दिव्य लोक में प्रस्थान किया।

पंडित कमलाक्ष के हृदय में तीव्र वैराग्य की ग्रांघी चल रही थी। ग्रविलम्ब गया जाकर माता - पिता का पिडदान करने का निरचय कमलाक्ष ने किया। विष्णु के चरण - कमलों में ग्रपनी प्रणति निवेदित करने की अधीर लालसा ने उन्हें तीर्थयात्रा के लिये प्रेरित किया।

इसी बीच ईश्वर प्राप्ति की अति तीव्र आकांक्षा उनके तरुण जीवन में जाग्रत हो चुकी थी। भिक्त मार्गीय सावना द्वारा उस परम प्रमु की प्राप्ति का संकल्प उन्होंने अपने हृदय में धारण किया था। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिये अत्यन्त निष्ठा से उन्होंने भिक्त ज्ञास्त्र का अनुशीलन किया। अहिंने साधना एवं मजन में रत रहकर उन्होंने भिक्तिप्रेम की उस वित्तका को प्रज्वलित रखा।

गया में अपने कायं को निष्यन्त करके कमलाक्ष दक्षिण के तीयों के दर्शन की आकांक्षा से बाहर निकल पड़े। उनके अन्तर में जीवन-नौका को पार उतारनेवाले सद्गृह के अनुसन्धान की कामना सतत जागरूक थी। दाक्षिणात्य तीयाँ पथों में परिश्रमण करते-करते एकदिन वे माधवाचार्य सम्प्रदाय के साधुओं की सभा में उपस्थित हो गये। उस सभा में नारदीय सूत्र की अपूर्व व्याख्या हो रही थी। इस व्याख्या को सुनते - सुनते कमलाक्ष हठात मावाविष्ट हो संज्ञाजून्य हो उठे। उनके अंगप्रत्यंग से विस्ममकर सात्विक भाव फूट रहे थे।

दाक्षिणात्य के श्रव्वितीय ज्ञानी एवं मक्त श्रीपाद माघवेन्द्रपुरी उस समय उस मण्डली में उपस्थित थे। नवागत मक्त कमलाक्ष के इस अद्भुत मावा-वेश से माघवेन्द्रपुरी आनन्द से विह्वल हो उठे थे। इस तरुण मक्त के ऊपर उनकी श्रपार करुणा बरस पड़ी। अद्वैताचार्य के शिष्य एवं सेवक ईशान नागर ने इस अद्भृत मिलन के दृश्य की कथा इस प्रकार वर्णित की है-

"बीरे - घीरे हुई तरगं प्रेम - सिन्धु की, कहलोलित उत्ताल घरती पर गिरे प्रमु मूछिन अतौत सज्ञ, माधवेन्द्रपुरी ने देखा उन्हें वैसे जब, बोल उठे—'उत्तम प्रधिकारा है यह तो मिक्त पथ का। साधारण जीव को ऐसी प्रेम मोक्त और श्रद्धा नहीं होती। स्थिति है इस मक्त की चिन्मय ग्राधार में, प्रेमासव पीता है नित्य यह छक कर, बाह्य ज्ञान नहीं लेश, अन्तर में आनन्द का नित्य अधिवास है। उद्धारक है यह ग्रवस्य ही जगत का, महापुरुष के समग्र चिह्न देते दिखाई है, इसके शरीर में।"

आचार्यं कमलाक्ष की लुप्त संज्ञा मक्त साधुओं की 'हरि-हरिं के पुकार से जाग्रत हो उठी। उन्होंने सुना कि जो महापुरुष उनके समक्ष दण्डायमान हैं, वह स्वयं माधवेन्द्रपुरी हैं। उनकी दोनों आँखें दिन्य ग्रानन्द की प्रखर ज्योति से झलमल कर रही थीं। ग्रानन्दातिरेक से विह्वल हो इन्होंने उस तरुण पंडित की ओर देखा।

कमलाक्ष ग्रसीम भक्ति से भर उनके चरणों पर गिर पड़े। सिवनय निवेदन किया— ''प्रमु, यह मेरा परम सौभाग्य है कि भ्राज मैं आपका दर्शन कर पाया हूँ। आप भक्तगाता हैं, इस युग के भिनतकल्पवृक्ष हैं। भ्रपने चरणों में आश्रय देकर मेरे इस ग्रधम जीवन को धन्य कर दें। मुझे वैष्णव-मन्त्र की दीक्षा प्रदान करें।"

माधवेन्द्रपुरी ने कमलाक्ष को दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। प्राचार्य कमलाक्ष के जीवन में सद्गुरु की कृपा से नूतन राग की दिव्य मनोहर छटा उद्भासित हो उठी। दीक्षा एवं प्रेमभक्ति तत्त्व के उपदेश ने उनके जीवन में एक नवीन रूपान्तर उपस्थित किया था।

माधवेन्द्रपुरी महाराज के सानिष्य में कमलाक्ष के कुछ दिन ऐसे ही कट गये। अब विदा की घड़ी आ गई थी। मानवप्रेमी कमलाक्ष स्वभावतः ११/६ लोकमंगन की कामना से विकल था। मनुष्यों के अधःपतन से कमलाक्ष का कीमल हृदय कातर हो उठा था। करुण स्वर से उसने सद्गुरु के समक्ष निवेदन 'हवा -'' ग्रम, इन किल हान में मनुष्य धर्मविहीन एवं आदंशरिहत हो संस्क रच्यूत हो गया है। उसने अपने को ही सर्वोपरि मान लिया है। लोक हिनक री कुष्ण नाम हरिनाम उसके मुख मे उच्चरित नहीं होता। आप ही कुषा कर कहें किन प्रकार जीवों का कल्याण होगा, किस प्रकार उनका

पुरी महारान के चेहरे पर स्मित हाम्य की रेखा कौंध रही थी।

मध्र कण्ठ से उन्होंने कहा— 'कमलाक्ष पृथ्वों के इस पाप-ताव को दूर

करने के हेतु नीवों के उद्धार के लिये परम प्रमु के ग्राविमीय की आवश्यकता

है। इसके बिना तो यह ग्रसमय है। तुम महामक्त हो। जिस प्रकार
जीवों के कल्याण की कामना तुम्हारे ग्रन्तर में प्रज्वलित है, उसी प्रकार

तुम्हारे अन्तर में ग्रसीम ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर को पुकार कर, उसे
जाग्रत कर घरती पर उतार लो।"

सद्गुरू का यह निर्देश आवार्य कमलाक्ष के ग्रन्तर में उस दिन से ही गड़ गया था। असीम भक्ति से भर, उनके चरणों में प्रणाम कर फिर वे तीर्थाटन के लिये निकल पड़े। भारत के दक्षिण एवं पश्चिम में अवस्थित तीर्थों की परिक्रमा कर कमलाक्ष ज्ञजमण्डल पहुँच जाते हैं। लीलापुरुष कुष्ण के एक एक लीलास्थल का आचार्य ने दर्शन किया। उनका हृदय अपार आनन्द के तरंगों से उद्देलित था। भावाविष्ट हो ग्राचार्य नृत्य एवं कीर्तंन में डूब जाते। दिन ग्रौर रात कैसे कट जाते—भावावेश में वह जान भी कहाँ पाते थे?

उस दिन याचार्य गोवर्धन पर्वत पर उपस्थित थे। अन्तर दिव्य ग्रानन्द से अवाहित था। उनके मानस पटल पर परमप्रमु कृष्ण की द्वापर लीलाएँ एक पर-एक कौंच रहीं थीं। धाचार्य की बाह्य संज्ञाएँ विलुप्त होती जा रही थीं। पागलों की तरह वहाँ भटकते-भटकते पूरा दिन बीत गया था। रात प्रघर आई थी। चारो दिशाग्रों में घना अन्वकार बिखरा था। शांत, निश्चल होकर आचार्य एक वटवृक्ष की जड़ के पास सोना चाह रहे थे। थोड़े ही समय में भ्राचार्य की दोनों श्रांखें गंभीर निद्वा से भर गई थीं।

इसी क्षण भ्राचार्य एक अद्गृत स्वप्त से विस्मित हो उठे। मोर-पंखधारी, मुरलीघर गोपवेशी कृष्ण अपनी मूबनमोहिनी भंगिमा से युक्त हो उनके समक्ष खड़े हैं। कह रहे हैं— ''आचार्य! जीवों के मंगल साधन का व्रत तुमने वारण किया है। यह परम ग्रानन्द की कथा है। इस घरती पर यथासाव्य मिक्त-तत्त्व का प्रचार करो, जन-जन को कृष्ण नाम से उद्बुद्ध कर दो। इसके साथ ही छोटे तीर्थस्थानों का उद्घार करो। और सुनो, मैं तुम्हें एक निगृढ़ संवाद दे रहा हूँ। मेरी एक दिव्यमूर्ति द्वादश-ग्रादित्य तीर्थ में यमुना नदी के तट पर छिपी हुई है। मेरे उस विग्रह का नाम है—'मदनमोहन'। द्वापर में कुब्जा ने मेरी इस मूर्ति की सेवा की थी। ग्राज मेरा वह विग्रह यमुना के तट पर भूगर्भ में ग्रवस्थित है। तुम उसका उद्धार करो।"

इस अपूर्व स्व<sup>c</sup>न के आनन्द से ब्राचार्य ब्रौर सो नहीं सके। प्रभात होते ही गाँव के सभी लोगों को पुकारना प्रारंभ कर दिया।

इस अद्भुत स्वप्न का वृत्तान्त सुन लोगों को जुटते देर नहीं लगी। कोदाल और शावल लेकर ग्रामवासी द्वादश आदित्य तीर्थ की ओर निकल पड़े। खुदाई करने पर सत्य ही भूगर्भ में एक परम मनोहर कृष्णमूर्त्ति लिलत त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी थी। स्वप्न में देखी गई उस मूर्त्ति को हाथों में पाकर आचार्य हर्षातिरेक से विह्वलहो उठे। एक परम सदाचारी ब्राह्मण को मूर्त्ति की सेवा का दायित्व सौंपकर आचार्य वृन्दावन की ग्रोर चल पड़े।

मदनमोहन कृष्ण की नाट्य-लीला की समाप्ति बस यहीं नहीं थी। अद्वैत ग्राचार्य को उन्होंने एक नूतन लीला दिखलाना प्रारंग किया।

सम्पूर्ण भारतवर्ष तब राजनैतिक विपर्यय एवं तीब घात-प्रतिघातों से उद्भान्त था। चारो दिशाओं में यत्याचार एवं ग्रनाचार का ताण्डव हो रहा था। स्वप्न में देखे गये मदनमोहन की मूर्त्ति की पूजा-सेवा की व्यवस्था कर आचार्य वृन्दावन चले आये थे। इसी बीच इस मूर्त्ति को लेकर एक ग्रद्भुत घटना घटित हो गयी।

भूगमं से निकली इस मूर्ति के दर्शनार्थ सदैव जनता की ग्रपार मीड़ लगी रहती थी। ग्रित दुष्ट स्वमाव के पाठानों के एक दल की कुदृष्टि इस ओर पड़ी। एक मूर्ति को लेकर भव्य समारोह एवं जनता की भीड़ उन्हें ग्रच्छी नहीं लगी। एक दिन दल-वल के साथ मदनमोहन की मूर्ति को उन्होंने ग्रधिकृत करना चाहा। उस मूर्ति को तोड़कर फेंक देने के लिए वे कटिबद्ध थे।

परतु प्रभु मदनमोहन ने श्रपनी एक अलौकिक लीला प्रकट की। पाठानों ने मूर्त्ति को तोड़ने के अभिप्राय से कुटी में जब प्रवेश किया तब कृष्णुंकी वह मनोरम मूर्ति वहाँ नहीं थी। किसीने विद्युत गति से उस मूर्ति को कहीं फेंक दिया था। ग्रन्ततः ग्रत्यन्त निराशा से भर वे सब वहाँ से चले गये।

वहा से पुजारी यमुना के तट पर स्नान-तर्पण में तल्लीन थे। पाठानों के ग्राक्रमण की कथा सुनते ही वह अस्तव्यस्त दशा में कुटी के मीतर गये। के ग्राक्रमण की कथा सुनते ही वह अस्तव्यस्त दशा में कुटी के मीतर गये। देखा—वेदी के ऊपर अवस्थित मूर्ति जाने कहाँ अन्तर्हित हो गई थी। उन्होंने सोचा निश्चय ही पाठानों ने इसे अपिवित्र कर जल के मीतर फेंक दिया है। ग्रान्तर कातर हो, दु:ख से परितप्त हो पुजारी हाय-हाय कर रोने लगे।

यह दु: खद समाचार सुनते ही अद्वैत ग्राचार्य घटना स्थल पर पहुँचे। उनकी दोनों आँखों से आँसू झर रहे थे। अस्तात, ग्रमुक्त ग्राचार्य ने अत्यन्त व्याकुल हो चारो दिशाओं में उस मूक्ति को ढूँढ़ने का प्रयास किया। परंतु खोयी हुई उस मूक्ति का कहीं कोई सन्धान नहीं मिला।

रात्रिकाल में निकटस्य वटवृक्ष के मूल में ग्राचार्य सो रहे थे। स्वप्न में फिर उन्होंने नन्दनन्दन का साक्षात्कार किया। मधुर स्वर से प्रभु उन्हें कह रहे थे—ग्ररे ग्रो आचार्य! क्यों इस प्रकार विकल हो रहे हो? क्यों दुःख से मर रहे हो? मुझे उस दुष्ट पाठान ने न तो फेंका, न ही अपसरित किया। उस दुष्ट को ग्रपने ग्रागे देख मैं वेदी से कूद पड़ा था। उसके बाद चुपचाप बाहर निकल कर, कुटी के पास वाले पुष्पोद्यान के एक ग्रोर छिप गया हूँ। वहाँ से तुम मुझे निकाल कर ले आओ। ग्रीर सुनो, मेरे इस विग्रह का ग्रव नाम दो 'मदन गोपाल'। 'मदन मोहन' नाम को बदल दो।"

ग्रानन्द से ग्रघीर कमलाक्ष ग्रविलम्ब बगीचे की ग्रोर दौड़ पड़े । कुछ देर के अनुसन्धान के बाद ही प्रभु की वह मूर्त्ति निकल पड़ी । पुनः मदनगोपाल के रूप में प्रभु की सेवा-पूजा का ग्रनुष्ठान होने लगा ।

परंतु प्रमु ने जी छ ही अपने लिए एक अन्य व्यवस्था की। पुनः कमलाक्ष को स्वयन में आदेश मिला—''ग्राचायं, जिस स्थान में तुमने मेरी मूर्ति स्थापित की है, वहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। मलेच्छों का अत्याचार अवसर यहाँ होगा। तुम एक कार्य करो। दो-एक दिनों में मथुरा के एक परम मक्त चीवेजी यहाँ आयोंगे। तुम मुझे उन्हें अपित कर दो। उससे मेरी सेवा-पूजा में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा।''

ग्राचार्य को ग्राश्वस्त करते हुए ठाकुर ने और कहा—"वत्स! तुम दु:ख मत करो। मदनगोपाल के इस विग्रह के हस्तान्तरित होने से क्या अन्तर होगा ? मेरा और तुम्हारा सम्बन्ध तो बाश्वत है। तुम्हारे समान मक्त के द्वारा ही मेरी इस लीला की परिपुष्टि होगी। एक वात और सुनो। मेरा एक अत्यन्त प्राचीन चित्रपट निकुञ्जवन में संगोपित है। श्रीराधा की प्रिय सखी विशाखा की परिकल्पना से मेरी यह प्रतिकृति रिचत हुई थी। इस चित्रपट को अपने साथ लेकर तुम देश चले जाग्रो।''

दूसरे दिन मथुरा के चौवेजी ग्रापहुँचे। प्रभू मदनगोपाल का दिव्य संकेत इस महामक्त को मिल गया था।

आचार्य के समीप आकर दैन्य से भरकर उन्होंने अपने स्वप्न का वृत्तान्त कहा। अश्रुपूरित नयनों से धाचार्य ने छपने उस प्राणिष्ठय विग्रह को उन्हें अपित किया। कुछ दिनों के बाद वे शांतिपुर लौट गये। पूजा-अर्चना के लिये अपने साथ निकुंजवन का वह पवित्र चित्रपट छेते आये।

माधवेन्द्रपुरी महाराज तीर्थाटन के कम में इस बार शांतिपुर भ्रा पहुँचे थे। गुरु के चरणों के दर्शन कर एवं उनकी सेवा का सुयोग पा कमलाक्ष के आनन्द की कोई सीमा नहीं थी। परम मक्त माधवेन्द्रपुरी ने वृन्दावन से लाये गये कृष्ण के उस दिव्य चित्रपट का दर्शन किया। उसे देख बार-बार वे भावानिष्ट हो उठते थे। चैतन्य प्राप्त होने पर अपने परमिप्रय शिष्य कमलाक्ष को उस दिन उन्होंने एक निगूढ़ उपदेश दिया—

बोले पुरी-

"वत्स ! तुम सचमुच हो पुण्यमय, प्रेमवान । राघिका की छिव है प्रत्यक्ष कर दी तुमने । राघा और कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा, तेरे सहारे लोकगोचर है हो रही, गोपी भाव बनकर । यही युगल सेवा सबंश्लेष्ठ रूप भक्ति का ।"

- 'ग्रहैत प्रकाश'

श्रद्वैत श्राचार्य ने गुरु के निर्देशानुसार इस युगल मिनत की उपासना प्रारंग की। प्राक् चैतन्य युग में उनके द्वारा अनुष्ठित कृष्ण एवं कृष्ण की परम शिक्त राधा की युगल उपासना का स्वरूप अत्यल्प काल तक ही रहा परन्तु चैतन्य महाप्रमु की मण्डली में इसका सर्वोपिर स्थान रहा। आचार्य के मिनतमय जीवन में इन घटनाश्रों के गुरुत्व को श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता।

शान्तिपुर से प्रस्थान करने के पूर्व श्री माधवेन्द्रपुरी ने उन्हें एक और निर्देश दिया।

कहा — "बत्स ! तुम स्रव विवाह कर गृहस्थ वनो । संसार में कृष्ण नाम के प्रचार का व्रत ग्रहण करो, जीवों के कल्याण की साघना करो ।"

फिर राधा ग्रौर मदनगोपाल का ग्रमिषेक सम्यन्त कर माववेन्द्रपुरी महाराज शांतिपुर से जगन्नाथवाम की ग्रोर चल पड़े।

यहाँ से ग्राचार्य कमलाक्ष के जीवन को एक नितान्त नवीन अध्याय प्रारंभ होता है। अपने घर में ही उन्होंने एक चतुष्पाठी की स्थापना की। प्रतिमाशाली विद्यार्थियों के दल ने इस अप्रतिम साधक एवं शास्त्रवेत्ता के पास ग्राश्रय प्राप्त किया। उनके जीवन को लक्ष्य बनाके शनै: शनै: वैष्णव भक्तों की एक छोटी-सी मण्डली इस ग्रंचल में सिक्षय हो उठा। श्री चैतन्य के अभ्युदय के पूर्वकाल में इस मण्डली में वैष्णव साधना की क्षीण धारा प्रवाहित हो रही थी। परवर्त्ती काल में गौड़ीय वैष्णव आन्दोलन इसका कम ऋणी नहीं रहा।

पंडित क्यामादास कमलाक्ष आचार्य के अन्यतम भक्त एवं किष्य थे। तत्त्व-विचार में आचार्य कमलाक्ष से पराजित हो उन्होंने उनके भिक्त सिद्धांत को सहर्ष स्वीकार किया था। क्यामादास ने ही आचार्य प्रमुका नूतन नाम-करण किया था— अद्वैत आचार्य। इसी समय से कमलाक्ष पंडित इस नवीन नाम से सुप्रसिद्ध हो उठे।

बद्दैत भ्राचार्य के इसरे शिष्य थे श्रीहट्ट लाउड़ के राजा दिव्य सिंह। वैष्णव मक्ति की दीक्षा प्राप्त करने पर इनका नया नाम हुन्ना कृष्णदास। वृद्ध राजा कृष्णदास ने अद्वैत प्रमुकी बाल लीला की कथा लिपिबद्ध की है।

स्वनामधन्य यवन हरिदास आचार्य प्रमु के अन्यतम श्रेष्ठ मक्त थे।
तरुण हरिदास के त्याग, वैराग्यमय जीवन में एक दिन प्रेममक्ति प्रचंड वेग से
प्रवाहित हो उठी। हरिप्रेम के उन्माद में प्रधीर हो उठे थे हरिदास। इसी
उन्मत्त श्रवस्था में हरिदास, शांतिपुर में ग्रहैत श्राचार्य की धर्म-सभा में
उपस्थित हुए। श्राचार्य प्रमु के नाम एवं साधन ऐश्वर्य की कथा उन्होंने
सुनी थी। श्रपनी साधना के पथ-प्रदर्शक के रूप में उन्होंने मन-ही-मन
श्राचार्य का वरण किया था।

कृष्ण-प्रेम के रस से विह्नल हरिदास अहैत प्रमु के चरणों पर गिर पड़े। व्याकुल स्वर से बार-बार उनके ग्राश्रय की यावना करने लगे। उसकी याचना ने आचार्य को विगलित कर दिया। गौरवर्ण, सुदर्शन इस तरुण भक्त ने आचार्य को अपनी ओर सम्मोहित कर लिया था। एक सिद्ध सायक के सम्पूर्ण लक्षण उसमें विद्यमान थे। सर्वांग भक्ति-रस के दीन्त लावण्य से झलमल कर रहा था।

अनि भाग्रह ने आचार्य ने पूछा "वत्स! तुम्हारा नाम वया है?

कही से गये हो तुम ?"

श्रावार्य के चरणों में नत उस युवा मक्त ने उत्तर दिया- ''प्रमु मैं अधम मलेच्छ हूँ। आपकी करण में आया हूँ। कृष्ण-मिक्त किस प्रकार प्राप्त कर सकूँगा—कृषा कर ऐसा उपदेश मुझे प्रदान करें।''

प्रगाह स्नेह से निक्त हो आचार्य ने उस नवागत भक्त को आलिगनबद्ध कर लिया। उनके बाश्रय में हरिदास के मिक्तशास्त्र का श्रध्ययन प्रारंभ हुया। श्रपनी अपूर्व मेधा एवं गंभीर निष्ठा के बल पर उसने अमूल्य मिक्तिन्तन्व प्राप्त किया। भक्तसिद्ध महापुरुष के रूप में उनकी यधेष्ट ख्याति हुई।

भक्त हरिदास आतंता एवं दैन्य की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने एकदिन श्राचार्य के पास करबद्ध हो निवेदन किया—"प्रमू, आपकी कृपा से शास्त्र-पाठ, सावना की उच्चता को तो मैंने प्राप्त किया; किंतु मेरे सदृश श्रधम जीव का उद्धार इतना सहज नहीं। आपकी कृपा-शक्ति के बिना यह कार्य कभी निष्पन्त नहीं होगा। श्रपनी उस कृपाशक्ति का श्राज प्रयोग कीजिए, अन्यथा इस श्रस्पृत्य, नराधम की श्रीर कोई गित नहीं है।"

प्रेम से उद्दीप्त हो अद्वैत ने तब कहा—
"सुनो वत्स, धर्मशास्त्र सिद्ध वाणी यह,
छोटा कौन? बड़ा कौन?
निश्चित यह होता नहीं,
ग्राचरण पित्र जिसका हो,
श्रेष्ठ उसको ही मैं मानता।
ग्रष्टिवध मिलत यदि मलेच्छ में प्रकट हा,
मैं तो उसे ही,
श्रेष्ठ द्विज से कहूँगा। किन्तु—
उत्तम वही है जो भजता है कृष्ण को
विमुख उससे है जो,
वही तो ग्रधम है!"

यह सर्वजनीन, उदार, जीव-उद्घारक ग्राह्वान परवर्त्ती काल में श्रीवास झंगन से लेकर गौड़मुन्दर के श्रीमुख से व्यक्ति होता रहा । इसीका पूर्वामास अद्वैत आचार्य के मुख से सुना गया ।

अद्वैत आचार्यं के पास यवन हरिदास की वैष्णवी शिक्षा की परिसमाप्ति हो चुकी थी। भक्तसिद्ध महापुरुष ने अब शांतिपुर छोड़ने का निश्चय कर लिया था।

श्राचार्यं ने विदा के क्षण उन्हें ग्रालिंगनबद्ध कर कहा था — हरिदास, तुम नाममंत्र के महाचारण हो। धरती पर इस नाम-प्रचार के व्रत को एकान्त माव से ग्रहण करो — प्रत्येक दिशा में परमप्रभु के नाम को विस्तारित कर दो। गुरुदेव माधवेन्द्रपुरी महाराज ने यह निर्देश मुझे दिया था। तुम्हारे लिये ही आज मैं इस व्रत को निर्दिष्ट कर रहा हैं।

> 'नाम के सहारे प्रवर्त्तन करो घर्म का, नाम ब्रह्म का प्रचार करो, हरि नाम से जीवों का त्राण करो, चिन्मय, ग्रनन्त शिवत जो है मगवान की, नाम ब्रह्म की भी वही शिवत, निस्य सिद्ध है। नाम के सहारे जीव होता है त्रिताप-मुक्त, माया के बन्धन टूटते हैं हरिनाम से, चिन्तामणि-कृष्ण-नाम स्वयं भगवान हैं। पूरे ब्रह्माण्ड में महिमा है नाम की, नाम से बड़ी है नहीं शिवत ग्रौर। निष्ठा हो जाती है जब नाम में, प्रेम दीप्त होता है, प्रेम-धन प्राप्ति का उपाय, एकमात्र यही।''

आचार्य प्रश्नु ने वैष्णव साधक हरिदास को संन्यास प्रदान किया। मस्तक मुंडन कर उन्हें कौपीन-डोर एवं गले में तुलसी-माला दिया गया। इस महामक्त के कर्णों में शक्ति-संचारित करने के लिये नाम का बीज-मंत्र श्राचार्य ने डाला। मक्त हरिदास तब नाम-प्रेम के सम्मोहन से उन्मत्त था। घूमते-घूमते गंगा की मृत्तिका गुफा में निवास करने लगे। वहाँ उनका नैत्यक ब्रत था तीन लाख नाम जय करना। अद्वैत आचार्य की अलौकिक शक्ति के प्रकाशरूप में नाम ब्रह्म के चारण यवन हरिदास को देखा गया। आचार्य ने उन्हें नाम दिया—'ब्रह्म हरिदास'। उत्तरकाल में श्री चैतन्य की कृपा से इस महापुरुष ने वैष्णवीयदैन्य एवं मक्ति के माहात्म्य को दिगन्तों में प्रसारित किया।

गुरु माश्रवेन्द्रपुरी ने ग्रद्वैत ग्राचार्यं को गृहस्थ होने का निर्देश दिया था। शीन्न ही विवाह के लिये उपयुक्त पात्री भी मिल गई।

नारायणपुर के नृसिंह भादुड़ी एक कुलीन एवं घर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। इनकी दो यमन कन्याएँ थीं—सीता एवं श्रीरूपा। इन दोनों कन्याग्रों को छन्होंने अद्वैत आचार्य को प्रदान किया।

शांतिपुर के विज्ञसमाज में मेघावी ग्रघ्यापक अद्वैत आचार्य की तब विराट प्रतिष्ठा थी। ग्रनेक शास्त्रों में निष्णात ग्राचार्य का मक्तिशास्त्र पर विशेषतः ग्रसामान्य अधिकार था। ग्रनेक स्थानों से छात्र दल बनाकर उनके पाठशाला में एकत्र होते थे। उच्चस्तर के विष्णुभक्त साधक के रूप में उनकी प्रचुर ख्याति थी। मिक्तमार्ग की साधना के उत्सुक श्रनेकानेक व्यक्ति इस परम मक्त ब्राह्मण के चरणों का ग्राश्रय ग्रहण करते थे, उनसे दीक्षित होते थे। आचार्य के गीता एवं मागवत की व्याख्या तथा विश्लेषण की ख्याति इस समय चारो दिशाग्रों में व्याप्त हो चुकी थी।

मक्तप्रवर हरिदास उस दिन घ्रपने शिक्षागुरु अद्वैत आचार्य के पास धाये थे। उन्हें देखकर ग्रद्वैत आचार्य के घानन्द की कोई सीमा नहीं थी, हृदय ग्रसीम ग्रनुराग एवं नवीन भाव से भर उठा था।

यवन भक्त हरिदास के श्रागमन की बात शांतिपुर के ब्राह्मणों को ज्ञात हुई। हरिदास की महासिद्धि एवं अलौकिक शक्ति के विषय में उन्होंने सुना था। परन्तु हरिदास की यह प्रतिष्ठा उन्हें मली नहीं लगी। मलेच्छ साधक का यह विराट गौरव उन्हें मान्य नहीं था। समाज के एक वर्ग के लोगों ने परम श्रादरणीय श्रद्धेत से सरोष कहा कि यवन हरिदास का साथ न छोड़ने पर उन्हें बहिष्कृत कर दिया जायगा।

इसी बीच शांतिपुर में एक विचित्र घटना से सभी चमत्कृत हो उठे। किसी संपन्न ब्राह्मण के घर उस दिन पूजा हो रही थी। गाँव के सैकड़ों ११/७ प्रतिष्ठित व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। मोजन की व्यवस्था भी थी। इसी समय निकटस्थ वृक्ष के नीचे कहीं से एक संन्यासी ग्रा पहुँचे थे। संन्यासी के ग्रंग-प्रत्यंगों की छटा ग्रपूर्व थी, चेहरे ग्रौर आँखों में सिद्ध साधक की दिव्य प्रमा विद्यमान थी। संन्यासी केवल वाक्सिद्ध ही नहीं थे, परम कृपालु भी थे। आत्तं होकर जो भी उनसे कुछ याचना करते, वह उसे प्राप्त हो जाता। उनके चरणधूलि के स्पर्श से कितने लोगों के ग्रसाध्य रोग छूट गये थे। वृक्ष के नीचे जनता की अपार भीड़ थी।

यह वृत्तान्त सुनकर उत्सव-गृह से गृहस्वामी संन्यासी के पास दीड़े आये। निवेदन करते हुए कहा—''प्रभु, आज यहाँ भोजन आदि की व्यवस्था है। अने क विशिष्ट व्यक्ति निमन्त्रित हैं। आप भी दया करके यहाँ अन्न ग्रहण करें—यह हमलोगों की आन्तरिक कामना है।''

भावाविष्ट हो संन्यासी ने उत्तर दिया—"मैं अ-निवेदित खाद्यान्न ग्रहण नहीं करता। विष्णु का प्रसाद यदि हो तब मैं भोजन करने बैठूँगा।"

'ऐसा ही होगा। घर में नारायण की प्रतिमा है। उन्हें नैवेच चढ़ाकर आपको भोज्यपदार्थ देता हूँ। पत्तल लगा है। आप यहाँ आकर बैठें।"

संन्यासी तब भी मावाविष्ट थे। घीरे-घीरे मोजनस्थान के पास जा बैठे। सबसे भ्रागे भ्राचार्य के रूप में उन्हें विठाया गया।

कुछ देर के बाद ग्रद्धैत ग्राचार्य वहाँ उपस्थित हुए। संन्यासी को देखकर सहज माव से कहा— ''यह क्या हरिदास ? तुम यहाँ हो ? देखता हूँ गाँव के विशिष्ट ब्राह्मणगण तुम्हें पंक्ति में बिठाकर मोजन करने बैठ गये हैं यह तो अद्भुत कांड है। अब इसबार यह तुम्हारा कौन-सा ऐइवर्य-प्रकाश प्रत्यक्ष हुआ है ?''

कानों में अद्वैत प्रभु के स्वर को सुनते ही हरिदास का भावावेश विलुप्त हो गया था। चैतन्य लाम करते ही उन्होंने कहा-- 'प्रभु यह मेरा अपराघ नहीं। कृष्ण कृषा से ही इन सज्जनों ने श्राज मुझे एक विशेष दृष्टि से देखा है। आग्रह करके मुझे श्रपने साथ मोजन करने के लिये पंक्ति में विठाया है।''

श्राचार्य के चरणों में गिरकर हरिदास ने साष्टांग निवेदन किया । दोनों श्रांखों से ग्रविरल ग्रश्नुवारा प्रवाहित हो रही थी, माव गद्गद् स्वर से आचार्य की स्तुति कर रहे थे। एक श्रपूर्व मावमय परिवेद्या की सृष्टि उस स्थान में हो गई थी। वहाँ उपस्थित सभी लोग निर्वाक् विस्मित एवं स्तब्ध हो खड़े थे।

४१

उस दिन की इस घटना से, विशेषतः महाभागवत हरिदास के व्यक्तित्व के इस इन्द्रजाल का दर्शन कर गौड़ ब्राह्मणों के ज्ञान-चक्षु खुल पड़े थे। इसके साथ ही अद्वैत प्रमु की अद्वितीय महिमा से वे परिचित हो उठे। यवन हरिदास की अलौकिक कहानियाँ उन्होंने सुनी थीं— आज प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने स्वयं उसके प्रभाव को देखा था। यवन हरिदास के कारण आचायं अद्वैत को अपांक्तेय सिद्ध करने के लिये ये लोग सदैव सचेष्ट रहे। इस अपराध के लिये आज ये क्षमा की मिक्षा माँग रहे थे।

भक्तश्रेष्ठ हरिदास की महिमा साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते थे। इस महिमा को समझा था वैष्णव महापुरुष श्री श्रद्धैत ने। इसीलिए उन्होंने अपने घर में श्रद्धानुष्ठान में प्रथम भोज्यपात्र इस मक्तिसिद्ध यवन मक्त को दिया था।

श्राचार्य के इस प्रेम ने हरिदास को विस्मित कर दिया था। करबद्ध हो उन्होंने कहा—''यह क्या प्रभु ? इस श्राद्धपात्र का ग्रधिकार तो ब्राह्मणों को है। उसे ग्रापने मेरे सदृश ग्रस्पृश्य मलेच्छ को क्यों दिया ?''

प्रेमाश्रु से छलछल नेत्रों से अद्वैत ग्राचार्य ने उत्तर दिया—''हरिदास, मेरे अनुसार तुम्हीं प्रकृत ब्राह्मण हो, प्रकृत वैष्णव हो। जानते हो, प्रकृत वैष्णवों के हृदय में गोलोकवासी कृष्ण सदैव विहार करते हैं। तुम्हारे समान दिव्यपुरुष को श्राद्धपात्र देना ब्राह्मण मोजन के सदृश है। ऐसा करके मैंने कोई श्रन्याय नहीं किया है।

यवन साधक को यह स्वीकृति देकर उस दिन अद्वैत ग्राचार्य ने एक ग्रमूतपूर्व साहस का परिचय दिया था। परम्परा प्रेमी समाज उस दिन उनके ग्रलीकिक व्यक्ति एवं साधन माहात्म्य को एक नये रूप में स्वीकार करने को बाध्य हो उठा था।

अद्वैत श्राचार्य के इस ग्रीदार्य एवं साहस ने परवर्ती काल में वैष्णव आन्दोलन के नेताग्रों को ग्रनेक प्रकार से प्रमावित किया था, इसमें कोई सन्देह नहीं।

नवद्वीप में स्थित ग्रद्वैत की चतुष्पाठी का विकास हो रहा था। प्रति-दिन वे ग्रत्यन्त उत्साह से छात्रों को गीता, भागवत, स्मृति आदि का पाठ करवाते एवं रात्रि में परम भनत हरिदास के साथ अपने घर में बैठकर प्रेमा-विष्ट हो नाम-कीर्त्तन करते। विष्णुभवत श्रद्धैत भ्राचार्य के नेतृत्व में नवहीप में इस समय एक छोटी वैष्णव गोष्ठी का संचालन होने लगा था। श्रीवास भ्रादि भक्त श्राचार्य की इस धर्मसभा में श्रवसर उपस्थित रहते। ऋष्ण-कथा के परम श्रानन्द में समय व्यतीत कर घर लौट जाते थे।

देश में उस समय चारो दिशाओं में धर्म के नाम पर अनेकानेक अना-चार एवं ग्रधमं का ताण्डव नर्त्तन हो रहा था। पाखण्डियों के अत्याचार से जन-जीवन जर्जरित हो उठा था। वैष्णव-भक्तों के प्रति उनका ग्राक्रोश सर्वाधिक था।

इस दुस्सह अवस्था में जीवन दुरूह होता जा रहा था। अश्रुपूरित नयनों से हरिदास ने एक दिन श्राचार्यं से कहा — ''प्रमु! धरती का भार अब असह्य हो उठा है। इसकी रक्षा का क्या उपाय है? धरती के पाप-ताप के परित्राण के लिये कब आयेंगे प्रमु? कव होगा जीवों का उद्धार ?''

आवार्य ने हरिदास को सान्त्वना देते हुए कहा—हरिदास, ध्रघीर मत वनो । मैं भी तुम्हारे समान बहुत दिनों से विकल हो रोता हूँ । चन्दन, तुलसी श्रौर गंगाजल लेकर कृष्ण की श्राराघना करता हूँ, उनके श्रागमन की कामना करता हूँ । वे श्रवतीर्ण होंगे, निश्चय ही श्रायेंगे ।''

श्रीवास, गंगादास ग्रादि अनेक भक्त, पाखंडियों के घोर ग्रत्याचार का वर्णन सभा में करते थे। परमाश्रय, सब जीवों के उद्धारक प्रभु का आवि-मिन कब होगा ?— बोल-बोलकर भक्त-जन दुःख से भर उठते थे।

शुद्धाचारी, महातेजस्वी आचार्य का हृदय तीव्र विक्षोभ से ग्रालोड़ित हो उठा था। भक्तों के समक्ष श्रपने संकल्प की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा—

> हुए अवतीणं यदि, सच ही, हमारे प्रमु, तब तो अवश्य ही, होगा उद्धार सभी जीवों का, तब तो अद्वैत सिंह ही हैं, प्रधान हमलोगों के, ये ही दिखायेंगे हमें उस प्रमु को, जो हैं बैंकुंठनाथ।"

'श्रद्वैत सिंह' की हुंकार एवं भक्तप्रवर हरिदास के गुफावास में नाम-कीर्त्तन एवं श्रार्त्तता का फल श्रविलम्ब फलीमूत हुआ। उस दिन आचार्य अपने घर में संचालित धर्मसभा में श्रालोचना-प्रस्थालोचना कर रहे थे। उसी समय अनेक भक्तों ने एक सुसंवाद दिया। जगन्नाथ मिश्र का ताकिक एवं विद्यागर्वी पुत्र विश्वम्मर गयाबाम से एक परम वैष्णव के रूप में रूपान्तरित हो लौट श्राया है। श्रलौकिक भाव प्रवाह के वेग से ओत-प्रोत थी उसका सम्पूर्ण सत्ता, दुलंभ सात्विक प्रेम से उसकी सारी देह स्फूरित थी। परस्पर लोग विमर्श कर रहे थे कि प्रचंड तेज से दीष्त इस तरुण साथक के द्वारा ही क्या ईश्वरीय लीला का महाप्रकाश ग्रालोकित हो उठेगा?

उत्कंठित हो अद्वैत आचायं ने इस शुम संवाद को सुना! उनका सर्वाग उस क्षण मावावेग से कंटिकत था। नयनद्वय पुलक से भर छल इछल कर रहे थे। मन असीम विश्वास से तृष्त था। यह सब उस महाप्रमु कृष्ण की कृपा तो नहीं! नीलाम्बर चक्रवर्ती के दौहित्र जगन्नाथ मिश्र के इस युवा पुत्र के माच्यम से प्रमु ने अपना आत्मप्रकाश तो नहीं प्रसारित किया है? प्रमु की इच्छा किस आधार से, किस प्रकार प्रकट होना चाहती है, कौन जाने?

यदि ऐसा ही है तो आचार्य घीर, प्रशांत भाव से उस परम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। कृष्ण की आराघना ही तो उनके जीवन की किंठन, दीर्घ तपस्या है। उनके आर्त्त और विगलित चित्त की पुकार कभी निष्फल नहीं होगी। उससे खिच कर प्रभु को अद्वैत के पास, उनके प्रांगण में आना ही होगा।

भोर का आलोक घरती के कण-कण को ग्रालोकित कर रहा था। आंगन के तुलसी के नीचे आचार्य पूजा-वन्दना में लीन थे। गोलोक पित कृष्ण के उद्देश्य को जान कभी विनीत, नम्र माव से, तो कभी तीव्र भावावेग से उद्दीप्त हो ग्राचार्य प्रबल हुंकार कर उठते थे।

उसी संमय गदाघर के साथ विश्वम्मर वहाँ उपस्थित होते हैं। आचार्य के दर्शनमात्र से ही उनका हृदय उत्ताल भावतरंगों से उद्देलित हो उठा था। तत्क्षण संज्ञाशून्य हो वे घरती पर गिर पड़े। निनिमेष दृष्टि से अद्वैत इस संज्ञाशून्य देह को देखते रहे—लावण्य की अपूर्व दीप्ति से युक्त यह कैसी देह है? कसा विस्मययुक्त प्रेम का यह दृश्य उनके समक्ष उपस्थित हो उठा है? इस अद्भुत मिनत-आवेश का संचार किसी मानव-अन्तर में क्या संमव है? इस मोहिनी मूर्ति के जादू से अद्वैत बँघ कर सम्मोहित हो गयें थे।

भित सिद्ध आचार्य का अन्तर एक नूतन दिव्य बोध से भर उठा था।
यही तो हैं वे परम आराध्य, उनके प्राणिप्रय - जिसके लिये आजीवन

उन्होंने तपस्या की है, साधना की है। जीवन का हर पल इस प्रिय की प्रतीक्षा में विकल रहा है।

भावितमुग्ध श्राचार्य विष्णु-पूजा के समस्त उपकरणों को लेकर विश्वम्भर की अचेत देह के पास श्राकर बैठते हैं। परम भिक्त से भर, उनके चरणों की पूजा कर, विष्णु के स्तोत्रों का ायन कर, उनकी वन्दना करते हैं।

सत्तर वर्षों के वृद्ध ग्राचार्य के नयनों से ग्रविरल ग्रश्नु झर-झर कर ग्रचेत विश्वम्मर के चरणों को सिक्त कर रहे थे। प्रेम मिक्त का यह करुण द्रावक दृश्य कैसा ग्रपूर्व था! शब्दों से परे इस ग्रपूर्व दृश्य से गदाधर स्तिम्मित हो उठे। सर्विप्रिय, वरेण्य आचार्य ने यह क्या किया! एक अज्ञात, अनाम मय से गदाधर मर उठे थे। आचार्य को झकझोरते हुए गदाधर ने कहा—

''प्रमु! यह विश्वम्भर तो आपके समक्ष कोरा बालक है। उसकी पूजा-अर्चना क्या ग्रापके लिये उचित है?'

मिविष्यद्रष्टा आचार्य की वाणी गंमीर थी। गुरु स्वरों से उन्होंने कहा— "गदाधर! यह बालक! इसे तो सारी सृष्टि जानेगी—तुमलोग कुछ दिन और प्रतीक्षा करो।"

इसी समय संज्ञाशून्य विश्वम्मर का बाह्य चैतन्य लौट ग्राता है। श्रांखें मलकर देखते हैं कि तुलसी के नीचे वे मूछित पड़े हैं, उनके चरणों के नीचे महामागवत आचार्य अश्रुजल से उन्हें मिगो रहे हैं।

ग्रस्त व्यस्त विश्वम्भर उठ कर बैठ जाते हैं। अहैत ग्राचार्य के चरण-रज को ग्रपने माथे से लगा दैन्य से भर, विगलित हो कह उठते हैं—

> कृषा करो मुझपर, महानुभाव, लगता है, मैं तुमको सचमुच पहचान गया। घन्य हो गया मैं तुम्हें देखकर, कृष्ण नाम देकर तुमने है मुझे जीत लिया।''

निर्निमेष, अन्तर्भेंदी दृष्टि से ग्रहैत विश्वम्मर को देखते रहे। सोंच-सोंच कर ग्रहैत विकल हो उठते हैं —

"अरे ओ कपटी, इस बार यह तुम्हारा ग्रौर कौन नया छल है ? परन्तु तुम मुझे अब और नहीं ठग पाओगे ! तुम्हारे परम ग्राविर्माव का वह ग्रद्भृत स्वप्न मैं इतने दिनों से देख रहा हैं। तुम्हारे मीतर मेरा वह स्वप्न साकार हो उठा है। मेरा ग्राराच्य ग्राज मेरे समक्ष प्रकट हुआ है।" मावाविष्ट हो उन्होंने कहा—"विष्वम्मर, तुम मुझे अब ग्रौर घोखे में मत रखो। मेरी उपलब्धि तो मेरे समझ है। तुम्हों मेरे श्रेय हो, मेरे ग्राराध्य हो ग्रौर सुनो! सारे देश का अन्तर नैराष्य और वेदना से ग्राकुल हो उठा है। वैष्णव प्रेम की धारा स्तम्मित हो ठहर गई है। ग्राज सबों को तुम्हारे नेतृत्व की आवश्यकता है। मनमोहन कृष्ण के कीर्नान-मजन के रस को प्राप्त करने के लिये जन-मानस ब्याकुल है। हमलोगों की यह आकांक्षा तुम पूर्ण करो।"

यह प्रबुद्ध नेता ग्रपने लोगों को पहचान कर एक सुसम्बद्ध भक्तमण्डली का निर्माण करे—बस यही तो आचार्य की चिर दिनों की चाह थी।

यह सब सम्पन्न कर अद्वैत भ्राचार्य ने शांतिपुर के लिये प्रस्थान किया। जाने का एकमात्र कारण था नवद्वीप से बाहर रहकर विश्वम्भर की परीक्षा करना! सच ही यदि वे श्रद्धैत के प्राण-प्रभु हैं तो इस लीला को संपन्न कर वे स्वयं उन्हें बुला लेंगे।

इसी बीच नवहीप के भक्त-समाज में श्री गौरांग-प्रभू की की तंन लीला प्रारंभ हो गई थी। श्री वास के आंगन में एक-से-एक विशिष्ट वैष्णव-भक्तों का आगभन होता जा रहा था। मण्डली की शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद श्री नित्यानन्द के आगमन से यह शक्ति और भी बढ़ गई।

नित्यानन्द माधवेन्द्रपुरी के परम प्रिय थे। वे मिनत-प्रेम रस के उत्स स्वरूप थे। माधवेन्द्रपुरी द्वारा प्रचारित कृष्ण-मिनत-रस के भ्रन्यतम धारक एवं वाहरू थे यद्वैत अाचार्य। इसी कारण नित्यानन्द एवं भ्रद्वैत—दोनों की एक साथ उपस्थिति नहीं रहने के कारण, श्री चैतन्य महाप्रमु का वह प्रेमोत्सव श्रुपने संपूर्ण सौष्ठव एवं रंग में जमता नहीं था।

उस दिन प्रभुश्री चैतन्य दिब्य भावावेग से आविष्ट थे। धौचक ही श्री वास पंडित के माई रमाई को पुकार कर कहा-

चलो, हे रमायी !
तुम चलो, जहाँ वास श्रद्धैत का है ।
वहाँ जा बता दो वृत्त मेरे प्रकाश का ।
कहो उन्हें—
'जिनके लिये रहे करते श्राराधना,
जिनके लिये की है साधना,
जिनके वियोग में निरन्तर तुम रोते रहे ।

प्रकाश का लग्न उपस्थित हो चुका था। गीर सुन्दर प्रभु ने और न कुछ कह, प्रभु के ग्राविर्माव के परम तत्त्व को श्रनेकानेक मावों से उद्घाटित कर दिया था। उनके लिये इस समय ब्रह्वैत ग्राचार्य की उपस्थिति श्रनिवार्य थी।

रामाई पंडित को प्रमु ने कहा—''सुनो ! तुम चुपचाप श्रद्धैत आचायं को श्रीपाद नित्यानन्द के श्रागमन का संदेश कहना। यहाँ इतने दिनों तक तुमने जो देखा-सुना है वह सब उन्हें कहना! इसके साथ ही मेरे इस श्रादेश को भी कहना कि वे श्रपना पूजा के समस्त उपचारों का संग्रह कर यहाँ चले श्रावें। सपत्नीक यहाँ आकर मेरी पूजा करें।"

रामाई को देखते ही आचार्य बोल उठे—''अरे रमाई, अवानक ही तुम ज्ञांतिपुर कैसे आ गये? हो बोलो तो? मुझे पकड़कर ले जाने का आदेश स्त्राया है" क्या?"

चतुर वृद्ध आचार्य ने प्रमुके दूत को पकड़ कर पूछा —अच्छा रपाई, तुम सबों ने तो यह निश्चय कर लिया है—परंतु मैं कैसे समझूँगा कि मानव देह में भगवान का श्राविभीव संभव है ? संसार के सारे प्रमुख स्थानों को छोड़कर नवदीप की घरती पर उतरकर प्रभु कैसे आवेंगे ? वैराग्य एवं त्याग के पथ, ज्ञानिमिश्चित मिक्त के पथ को मैं स्वयं जानता हूँ, सबों का विश्लेषण करता हूँ। तुम्हारा श्रग्रज श्रीवास पंडित मेरे सम्बन्ध में इन सारी बातों से पूर्णत: मिज्ञ हैं। परंतु रमाई तुम सबों की इस मावमत्तता का कारण मैं स्वझ नहीं पाता !"

आचार्य अहैत, गौर सुन्दर के उस नवीन आग्दोलन के एक सुदृढ़, सबल स्तम्म हैं—रवाई इस तथ्य से सुपरिचित था।

प्रमुने उन्हें स्मरण किया है— उनकी प्रतीक्षा में वे आज अधीर हैं। इसके अतिरिक्त गदाघर से उन्होंने सबकुछ सुना है। आवार्य ने स्वयं उसदिन स्वयं प्रमुको श्राविमूंत होते देखा है। अपने घरमें तुलसी चौरा के सामने उनकी पूजा-श्रर्चना कर वे स्वयं कृतार्थ हो चुके हैं।

मक्त रमाई श्राचार्यं के गौरव एवं दीप्ति के सम्मुख नत था। प्रमु गौरसुन्दर की वातों को उन्होंने ग्रक्षरशः दुहरा दिया।

युक्तपाणि हो रमाई ने कहा—'आचार्य, प्रमू अत्यन्त व्याकुल हो आपकी प्रतीक्षा में बाट निहार रहे हैं। समस्त पूजा के उपचारों को लेकर प्राप शीझ ही चलें। महाप्रभु और आपके मिलन के उस मधुर एवं स्निग्ध मिलन के दृश्य को देख हम सब अपने जीवन को सार्थक करेंगे।"

क्षण भर में ही सबों ने एक अद्मृत्, विस्मयपूर्ण परिवर्तन को घटित होते देखा। ग्राचार्य के विचार एवं विश्लेषण की पद्धति, तथ्य एवं अनुसंधान की पद्धति जाने कहाँ तिरोहित हो गई थी। प्रेम मिक्त के प्रचंड श्रावेग से उनकी सारी देह थर-थर काँप रही थी। महापंडित आचार्य वालकों की तरह विलख-बिलख कर रो रहे थे। ग्राचार्य पुकार-पुकार कर कह रहे थे— ''मेरे आंसुओं ने मेरे प्रमु को इस धरती के रजकणों पर उतार कर रख दिया है।''

कुछेक क्षणों के बाद आचार्य शांत हो उठे। इसी क्षण रमाई ने कहा— 'आचार्यवर, प्रभू ने अविलम्ब अपने समक्ष आपकी उपस्थिति चाही है।"

अद्वैत आचार्य ने इस बार अपने मन की बात खोल कर कही—
''देखो रमाई, मैं प्रमु के पास अवश्य जाऊँगा परंतु मैं तभी प्रमु को अपने
प्राणनाथ, अपने प्रभु के रूप में वरण करूँगा यदि वे अपनी ईश्वरीय
विभूति एवं श्री से युक्त ऐश्वर्य को मुझे दिखायेंगे। इसके साथ ही मेरे
इस श्वेत केशों से आवृत्त मस्तक के ऊपर अपने दोनों चरणों को रख
मुझे कुतार्थं करेंगे।"

सपरनीक नवद्वीप पहुँच कर अद्वैत आचार्य एकवारगी हो प्रमुकी सभा में नहीं गये। नन्द ग्राचार्य के घर में गुप्त रूप से रहने लगे।

एकाकी रमाई को श्रीवास के आँगन में उपस्थित होते देख प्रमु ने चीत्कार किया—''देखो-देखो वह अब भी मेरी परीक्षा लेना चाहता है। मुझे जाँचना चाहता है। पत्नी के साथ नःदन आचार्य के घर में छिप गया है। तुम सभी श्रभी उसे पकड़ कर ले आओ।''

अद्वैत एवं अद्वैत की पत्नी को प्रमुकी समा में लाया गया। प्रमु भ्राज ईश्वरीय ऐश्वर्य से प्रमत्त हैं। उनका वह दिन्य रूपैश्वर्य वारो दिशाओं में विखरा पड़ा है। भावविह्वल हो, अद्वैत निनिमेष नयनों से यह मोहक ११/८ दृश्य देख रहे है। प्रमुभावाविष्ट हो श्रीविष्णु की तरह बैठे हैं। श्री पाद निस्यानन्द ने सिर पर छत्र रख दिया है। नरहिर प्रेमावेश से चँवर डुला रहे हैं, श्रीवास, मुरारी आदि मक्तगण हाथ जोड़ कर दण्डायमान हैं। सबों के सामने ही गौर सुन्दर के सीन्दर्य का श्रमृत-सागर लहरा रहा था। अद्वैत अवाक् हो देख रहे हैं—

'ऐसा लावण्य जो करोड़ों कन्दर्पों की शोभा को कर देता झूठा है, ज्योतिर्मय, स्वर्णमय, सुन्दर शरीर वह, वैसा ही, कोटि पूर्णचन्द्र-सा प्रसन्नमुख प्रभुका, सदय है आज श्रद्धैत के लिए सचमुच।"

मात्र इतना ही नहीं। ग्रह्वैत आचार्य की आँखों से प्रभु ने जैसे एक परदा उतार लिया था। अपने दिन्य ज्योतिर्मय रूप को प्रभु ने अनावृत्त किया था। इस रूप की प्रखर ज्योति से सवकुछ उद्मासित हो उठा था। मक्त किया वृत्तावन दाय के शब्दों में—

"देख लिया है जब प्रत्यक्ष ज्योति वल्लभ को, और तब क्या देखूँ? क्या देखूँ प्रमुको क्या गण को, क्या मूखा को।"

इस अलोकिक दर्शन ने पित-पत्नी दोनों को अतीव श्रानन्द से भर आत्मिविस्मृत कर दिया था। अत्यन्त मिनत से विह्वल हो दोनों ने श्रनेकानेक उपचारों से श्रीगौरांग के चरणों की पूजा सम्पन्न की। भाविव्ह्वल आचार्य के मुख से बार-बार विष्णु-घ्यान के स्तीत्र उच्चरित हो रहे थे।

प्रमु को पूजा एवं स्तुति की समाष्ति के पश्चात साष्टांग प्रणाम निवेदित करते समय प्रमु एक अद्भुत कांड कर बैठे। वृद्ध, सवंजनमान्य धाचायं के मस्तक पर अपनी लीला के लिए उन्होंने अपने दोनों पाँव रख दिये। भक्तों की गोष्ठी में उच्चरित हरिष्विन के निनाद से दसों दिशाएँ प्रकम्पित हो उठी थीं।

अद्वैत का यह संकल्प था—ईश्वर के रूपमें जिन्हें स्वीकार किया है —जीवन-प्रमुक्ते रूपमें जिन्हें श्रपने हृदय-सिहासन पर बिठाया है—उसे अपने ऐक्वरीय ऐश्वर्य को दिखाना होगा, अपनी शक्ति से अद्वैत की श्रद्धा एवं आनुगत्य का मान रखना होगा। अद्वैत का वह संकल्प आज सिद्ध हो चुका था। आज का दिन उनके जीवन का श्रेष्ठतम दिन था। प्रमु एवं उनके स्वजनों के ज्योतिर्मय रूप को उन्होने देखा था। अद्वैत के सिर पर अपने घरणों को स्वापित कर प्रमुने आदेश दिया—

''अद्वैत, अब शांत होकर उठ बैठो। सपत्नीक पंच-उपचारों से मेरे चरणों की पूजा करो।''

प्रभु के इसी ग्रादेश के लिये तो ग्राचायं इतने दिनों से पिपासित थे। ऐसा कर प्रभु ने उन्हें घन्य कर दिया था। यही तो उनकी चिर कामना थी।

आचार्यं ने अतीव उत्साह से भर, उठ कर माला, वस्त्र एवं अलंकारों से प्रमु को सुसिज्जित किया। पित-पत्नी दोनों मिलकर षोड्षोपचारों से प्रमु की पूजा सम्पन्न की। ग्राचार्यं की दोनों आँखों से उस समय ग्रश्रु झर रहे थे। प्रमु विश्वम्मर श्राज अपूर्वं, दिश्यमाव से उद्दीप्त थे। ग्रह्मैंत की पूजा-आरतो उन्होंने गम्मीर माव से ग्रंगीकार की। ग्रपने गले की माला को प्रमुने ग्रपने उस महामक्त के गले में डाल दी।

स्राचार्य को प्रमु ने इस बार एक नूतन आदेश दिया—"मेरी पूजा अब शेष हो चुकी है। अब कीर्त्तन होगा, उसमें तुम नृत्य करो।"

उत्साहित मक्तगणों ने कीर्त्तन प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही एक अद्भुत दृश्य सबों के समक्ष कौंध उठा। महाज्ञानी, परम गंमीर, वृद्ध आचार्य परम आनन्द से भर दोनों हाथों को उठाकर नृत्य कर रहे हैं, उनके दीर्घ नयनों से झर-झर आँसू बह रहे थे। अद्भुत प्रेम से आविष्ट विस्मित हो सब सोंच रहे थे क्या यह वहीं कठोर ब्रती, तापस ब्रद्धैत आचार्य हैं—अनेको मक्तजन जिनपर आश्रित हैं, असंख्य मक्तों के अध्यात्म्य जीवन के पथ-प्रदर्शक के रूप में जिनका गीरव है ? ,पारसमणि-से प्रभु के जादुई स्पर्श से यह माव-गंमीर ज्ञानी पुष्प आज उन्मक्त हो नृत्य-कीर्त्तन कर रहे हैं। इस अद्मुत और मनोरम दृश्यने सबों को अवाक् बना डाला था।

महाप्रमु के चेहरे पर करुणा की आमा कौंच रही थी। प्रसन्न मधुर कंठ से उन्होंने कहा—''ग्राचार्य, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम स्वेच्छा से मुझसे वर मांगो। जो चाहोगे मैं दूँगा।''

दोनों हाथ जोड़कर आचार्य मूक हो खड़े हैं। परंतु भगवान उन्हें छोड़ते कहाँ हैं ? बार-बार मावाविष्ट हो कहते हैं—'ना ग्राचार्य, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे अन्तर की ग्रमिलाषा से मैं परिचित होना चाहता हूँ।'' अद्वैत श्राचार्य निरुत्तर हैं। प्रभुने फिर क्हा- 'सुनो श्राचार्य, घर-घर में नाम-कीर्त्तन का प्रचार अब मैं प्रारंभ कर्हगा। चारो दिशाश्रों में इस अपूर्व भक्ति-रूपी घन को मैं वितरित करूँगा।''

श्रद्वैत श्राचायं ने इस बार कहा—''प्रभू, यदि तुम ऋषा कर श्रवतरित हुए हो, यदि तुम्हारी देवदुलंग भक्ति हमें प्राप्त हुई है–तो तुम्हारी ऋषा, तुम्हारा अनुग्रह उन चिरवंचितों को भी प्राप्त हो। श्रूद्रों एवं स्त्रियों को भी तुम्हारी यह परम भक्ति की अनुकम्पा प्राप्त हो।''

भावाविष्ट प्रमुने उनकी यह प्रार्थनास्वीकार करली। चतुर्दिक जय-जयकारकी घ्वनिहोनेलगी।

प्रेममय प्रमुके साहचर्य एवं मक्तजनों के सामीप्य में ग्राचार्य के ग्रानन्द से भरे दिन व्यतीत हो रहे थे। परंतु उनके अन्तरमें कही दूर तक एक काँटा गड़ा पड़ा था। उसकी कसक से वे व्यथित ग्रौर उन्मन बने रहते थे।

श्रेष्ठ वैष्णव नेता कहकर प्रमुने उन्हें श्रयभा सम्पूर्ण प्रेम और श्रनृग्रह प्रदान किया है, अपने समकक्ष देखा है। एक सामान्य भक्त को यह सम्मान देकर क्या लिजित नहीं किया है प्रमुने उसे ?

श्रद्धैत आचायं का सम्पूर्ण श्रन्तर तब एक श्रव्यवत, नीरव, करूण ऋन्दन से फट पड़ता था। दारूण क्षोम श्रीर ग्लानि से विगलित हो उउते थे श्राचायं। अद्धैत को यह सम्मान दे प्रमु क्यों दंडित करना चाहते है ? प्रमु का प्रमुख तो उनकी प्रमुता के प्रदर्शन में हैं। कारण श्रकारण श्राचार्य को दंडित कर ही तो उनके प्रमुख का ऐक्वयं प्रकट होगा।

ग्राचार्य ने चतुर प्रभु के साथ स्वयं चातुर्यपूर्ण खेल खेलने का आनन्द लेना चाहा। कुछ ही दिनों के पश्चात हरिदास को अपने साथ ले अद्वैत शांतिपुर चले जाते हैं।

श्राचार्यं की मिनत का वह मधुर, प्रेममय रूप अब पूर्णतः परिवित्ति हो चुका था। प्रेम मिन्ति के बदले अब ज्ञान-विचार की तार्किक पद्धिति का श्रनुसरण, दिग्दर्शन ही उन्हें मान्य था। सरस और मोहक प्रेम का स्थान श्रव ज्ञान ने ले लिया था—

> डोल रहे चारो श्रोर बेसुघ, बखानते, सदैव दिन-रात भावावेश में, ज्ञान जो वशिष्ठ ने प्रकाशित किया था कभी, कहते हैं ज्ञान बिना विष्णु भिनत शिनत भला पाती है ? ज्ञान ही सर्वशिन्त प्राण की।

ज्ञान के अभाव में,
अनेक सुधी, विज्ञ जन,
वन में मटकते हैं,
छोड कर घर को।
'विष्णु भिवत' दर्पण है,
विन्तु 'ज्ञान' नेत्र स्वय।
नेत्रहीन दर्पण में,
किसको पहचानेगा?
सभी शास्त्र पढ़ने के बाद,
यह वृद्ध जन वहता है तुम्हें,
सुनो-मूल ज्ञान मात्र है।"

श्रन्तरंग भक्तगण श्रद्धैत ग्राचार्य के इन परिवर्तित विचारों से आइचर्य-चिकत हो अवाक् थे। श्रद्धैत गौरांग महाप्रभु के प्रेम-मिक्त मार्ग के ग्रन्यतम धारक एवं वाहक थे। ज्ञान विचार की यह नई बात उनके मुख से सुनना स्वयं एक रहस्य था। सब आशंकित थे कि क्या श्राचार्य ने श्रपने जीवन के श्रादशों को बदल लिया है?

मक्त हरिदास शांतिचित्त था। उसकी आँखों में ग्राचार्य का धूल झोंकना संमव नहीं था। हरिदास ने ग्रच्छी तरह समझ लिया था कि इस बार आचार्य ने प्रमु गौर सुन्दर से चतुस्तार युद्ध छेड़ा है। प्रमु को शीघ्र ही शांतिपुर लाये बिना आचार्य मानेंगे नहीं। पाठकक्ष के एकान्त कोने में बैठकर हरिदास भ्राचार्य से ज्ञानिमिश्रत मित-तत्त्व की व्याख्या सुनकर गुपचुप हैंसा करते थे।

श्रद्धेत आचार्य की इस चतुराई और अद्भुत कौशल का फल शीघ्र ही प्रकट हुआ। अचानक गौरांग महाप्रमु श्री पाद नित्यानन्द के साथ शांतिपुर आप पहुँचे। प्रमु को देख आनन्दमग्न आचार्य एव उनके घर के लोग प्रमु के चरणों में लोट पड़े।

दोनों हाथ जोड़ कर ग्रद्धैत प्रभु के समक्ष खड़े हैं। सतीक्ष्ण नेत्रों से आचार्य की श्रोर देखते हुए प्रभु ने ग्रत्यन्त उत्तेजित हो पूछा — 'ग्ररे मूर्ख, मिक्त श्रेष्ठ है या ज्ञान ? ग्राज मुझे स्पष्ट कहो।"

श्रद्वैत ने देखा— रोष से प्रमु का सर्वांग थर-थर कर रहा था। श्रद्वैत आचार्य का श्रन्तर एक श्रलीकिक आनन्द से विहुँस उठा। अपने उद्देश्य की सिद्धि से प्रफुल्लित हो उठे ग्राचार्य। प्रमुके इस रोष को हो तो ग्राचार्य ने चाहा था। प्रमुक्तुद्ध हो उनपर कुपित होंगे, उन्हें दंडित करेंगे— यही तो ग्राचार्य की चाह थी। ग्राचार्य उस दंड को सानन्द ग्रहण करेंगे।

ग्राचायं ने सिवनय उत्तर दिया युग-युग से सर्व समाज में ज्ञान की श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है। ज्ञानहीन मिक्त के बिना तो सारे कार्य निष्फल हैं। प्रमृ ग्रातिशय कोघ से मर हुं कार कर उठे—'भूखं, भिक्त से ज्ञान श्रेष्ठ है? मेरे समक्ष खड़े हो कर तुम यह कह रहे हो?

बराम्दे से आचार्यं को खींचकर प्रभु ने गिरा दिया ग्रीर प्रवल वेग से उनपर प्रहार करने लगे। प्रहार जर्जरित ग्राचार्य के मुख में शब्द गूंगे हो गये थे। मृतप्राय आचार्यं भूमि पर पड़े थे। यह करुण दृश्य ग्राचार्यं-पत्नी से ग्रीर सहा नहीं गया। वह करुण स्वर से चित्कार कर उठी— "ग्रव और नहीं प्रभु, शांत हो जाएं ग्रव। इस वृद्ध ब्राह्मण के प्राण एकबार ही नहीं लें।"

भक्त हरिदास एकपाँव पर दण्डायमान थे। प्रभु की इस विचित्र कोपलीला ने उसे भय श्रीर विस्मय से मर दिया था। अविरल कृष्णनाम का जप कर रहे थे हरिदास।

इस कोलाहल को सुन भ्रनेक लोग म्राचार्य के म्रांगन में आ गये थे। समी हतप्रम एवं संत्रस्त थे। वृद्ध आचार्य की यह क्या दुर्गति हो गई है!

खिल-खिल कर हँस रहे थे केवल सदानन्दमय श्रीपाद नित्यानन्द । प्रभु को क्रोध का ज्वार अब थम गया था। अहैन आचार्य को मुक्ति मिली। परन्तु इस घटना से प्रभुका आत्म-परिचय सबों को मिल गया था।

प्रमु का यह कृपादण्ड शिरोबार्यं कर ग्राचार्य के ग्रानन्द की कोई सीमा नहीं थी। वृद्ध वैष्णवनेता ग्रांगन में खड़े हो, दोनों हाथ उठाकर नृत्य करने लगे।

नृत्य की समाप्ति के पश्चात् श्रीगोरांग महाप्रभु के चरणों पर मस्तक रख श्राचार्यं ने कहा — "प्रमु श्रपने हाथों दंड देकर तुमने श्रपनी प्रभुता प्रदिश्वत की है। तुम्हारे इस स्वरूप का उद्घाटन ही तो मैं चाहता था। अब मुझे श्रपने चरणों में श्राश्रय प्रदान करो।"

प्रबल प्रेम से मरकर प्रभुगौरसुन्दर ने ग्राचार्य को ग्रपने ग्रालिंगन में बाँघ लिया। दोनों के कपोल ग्रांसुओं से मींग गयेथे। ग्रांसुओं की निर्मल घारा में सब कुछ धुल कर निखर गया था। ग्राचार्य के ग्रांगन का कोना-कोना कृष्णप्रेम के संगीत से गूंज उठा। प्रभुशांत हो चलेथे। मावाकुल हो वाह्यज्ञान नष्ट हो जाने के कारण श्रद्धेग वृद्ध श्राचार्य को उन्होंने लांछित किया था, उनपर प्रहार किया था। श्रपनें इस कृत्य से प्रभु लिजत थे। श्रत्यन्त मधुर कंठ से प्रभुने कहा—'श्रपने कल्याण के लिये जो तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेगा, उसके शत श्रपराधों को मैं क्षमा कहुँगा।''

प्रमुके चरणों के पास बैठे भ्राचार्य के वस्त्र भ्रांसुओं से भींग रहे थे।

अब प्रमुकी श्रानन्द-लीला एवं गोष्ठी प्रारंम हो चुकी थी। नित्यानन्द, हरिदास, ग्रद्धेत आदि मक्तों के साथ गोष्ठी का रंग मनोहर हो उठा था। ग्राचार्य की पत्नी सीता देवी के श्रानन्द की कोई सीमा नहीं थी। श्रितशय उत्साह से भर उन्होंने प्रमुके लिये भोजन बनाना प्रारंभ किया।

गंगा-स्नान समाप्त कर प्रमु तुलसी-चीरे के समक्ष खड़े थे। सुडौल, पुष्ट देह की रेखा-रेखा दिव्य लावण्यश्री से झलमल कर रही थी। जिह्ना से इष्टनाम उच्चरित हो रहा था। सभी भक्त एवं पार्षदगण प्रेम की इस अनन्य मूर्ति की ग्रोर विस्मयपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे।

मावाविष्ट प्रमुने कृष्ण-प्रेम का उद्देष्य प्रकट कर, कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। इसी सुयोग की प्रतीक्षा तो ग्रहैत को थी। आचार्य प्रमु के चरणों पर गिर पड़े। परम मक्त हरिदास भी इस महासुयोग को खोनेवाले नहीं थे। ग्रहैत के माध्यम से प्रभुगौरसुन्दर का परमाश्रम उन्हें प्राप्त हुग्रा था। ग्राज दोनों ही उनके सम्मुख घरती पर गिरे पड़े थे। एक क्षण मी विलम्बन कर हरिदास भी ग्रहैत आचार्य के चरणों पर साष्टांग प्रणत हो उठे।

श्राचार्य के श्रांगन में सबों के समक्ष उसदिन एक नयनाभिराम दृश्य फूट पड़ा था।

जाति वर्ण को महत्त्व न देनेवाले मक्तों की सूची में उस समय सर्वोषरि स्थान महाप्रमु चैतन्यदेव का निविवाद रूप से भ्राता है। उसके बाद क्रमशः भ्रद्वैताचार्य और श्रीहरिदास का आता है। वृन्दावन दास ने इन तीन प्रणम्य पुरुषों का ग्रिमनन्दन करते हुए कहा है कि घर्म का सेतु इन तीन रूपों के माध्यम से प्रकट हुन्ना है।

इसके पश्चात् मोजन का आयोजन प्रारम्भ हुआ। श्रीनित्यानन्द सर्दव बच्चों की तरह उमंग से भरे रहते। अतिशय झानन्द से भर दोनों हाथों से भोजन करने लगे। सभी संत्रस्त हो उठे इस दृष्टय को देखकर। ग्रहैत ग्राचार्य महायभु के दूसरे रूप निश्यानन्द के स्वरूप से पूर्णतः परिचित थे। उन्हें खिझाने, उनसे वाक्-युद्ध करने में उन्हें बड़ा ग्रानन्द आता था। कृपित होकर ग्राचार्य कह उठे – ''इस नित्यानन्द के कारण तो घोर कहट में पड़ गया हूँ। सबों का घर्म नष्ट किये बिना यह रहेगा नहीं। कहाँ से यह माताल आ गया— यह कोई नहीं जानता कि इसके गुरु कोई है। यह ग्रपना परिचय संन्यासी वहकर देत। है। इसकी जाति क्या है, किस घर में इसका जन्म हुआ है – इसे जानने का कोई उपाय शेष नहीं। पश्चिम देश में जाकर, जिस किसी के घर मात खा, जाति-धर्म खोकर इसने बड़ा उपद्रव कर दिया है। हरिदास, तुम सबों को सतर्क रहना पड़ेगा।"

नित्यानन्द एवं अद्वैत श्राचार्यं का यह प्रचण्ड वाक्युद्ध प्रचण्डतर हो जाता । दोनों की इस वालमुलम की ड़ा देख प्रमुश्री गौरांग एवं हरिदास हँस-हँस कर लोटपोट हो जाते ।

कुछेक क्षणों में ही उनका यह युद्ध थम जाता। आहैत आचार्य एवं नित्यानन्द दोनों ही सब कुछ भूल, परम आह्लाद से भर एक दूसरे के आर्लिंगन में बँघ जाते।

चैतन्य महाप्रमृ इसी माव से अद्वैत श्राचार्य के घर श्रनेक दिनों तक ठहर कर श्रपने श्रन्तरंग भक्तों को लेकर पुनः नवद्वीप लौट पड़े। श्रद्वैत श्राचार्य एवं श्रीहरिदास के इस वार के श्रागमन ने वैष्णव गोष्ठी के मध्य एक नूतन एवं प्रचंड शक्ति को संचरित किया।

अद्वैत आचार्य को प्रभु ने अपने में आत्मसात् कर लिया था। इसिलिये आचार्य प्रभु के नूतन आन्दोलन के अन्यतम शक्ति-स्तम्म के रूप में लीट-पड़े थे। नवद्वीप के लीलाक्षेत्र में श्रीपाद नित्यानन्द ने प्रभु के प्रधान सहायक के रूप में अपना आत्मप्रकाश किया था। श्रीपाद नित्यानन्द के संयोग से अद्वैत आचार्य की मर्यादा, जनप्रियता एवं नेतृत्वशक्ति और द्विगृणित हो गई। इसीलिये चैतन्य मागवत में इन दोनों पार्षदों को अगवान के दोनों बाहुओं की संज्ञा दी गई है।

अनेक वर्षों के बाद की कहानी है। प्रभुगौरसुन्दर ने इसी बीच सन्धास ग्रहण कर लिया था। उनकी नाट्य लीला के एक नवीन अंक का प्रारम्म हो रहा था। प्रभु के वियोग की ज्वाला से आचार्य का हृदय निरंतर दग्ध हो रहा था। प्रभु के इस नवीन रूप एवं जीवोद्धार लीला के दर्शन के लिये वे अपने हृदय को आश्वस्त करते रहते थे। इसी बीच प्रमु के नीलाचल जाने का संदेश उन्हें मिला। जाने के पूर्व माता एवं अन्तरंग मक्तों से प्रमु मिलकर विदा लेना चाहते थे। श्री पाद नित्यानन्द को नवद्वीप में संवाद देने मेजकर वे स्वयं शांतिपुर आ गये।

सहस्र-सहस्र जनों की मीड़ प्रमुके दर्शनार्थ आचार्य के घाँगन में जमा हो गई। चारों ग्रोर नृत्य एवं कीर्तन मुखरित हो उठा। समस्त शांतिपुर मिक्त प्रेम के हाट के रूप में परिणत हो उठा।

गौरसुन्दर के इस सर्वत्यागी, वैराग्य मूर्त्ति का दर्शन कर आचायं प्रधीर हो विह्वल हो उठे थे। मावोद्वेलित हो प्रमु के चरणों पर गिर कर प्रचेत हो उठे।

अनेक क्षणों के बाद आचायं का बाह्य चैतन्य लौट पड़ा। प्रमु ने अब अपनी गोष्ठी प्रारंम की। मक्तों से घिरे प्रमु बैठे हुए थे। इसी क्षण अद्वैत का शिशु-पुत्र अच्युत वहाँ उपस्थित होता है। घूल से सना हुआ नटखट शिशु खेल रहा था। लोगों की मीड़ एवं इस देव-दुर्लम मूक्ति को देख समीप आ पहुँचा। घूल-घूसरित शिशु को गोद में लेकर प्रमु ने सस्नेह कहा— ''अच्युत, तुम मेरे कौन हो, कहो तो? जानते हो—आचायँ मेरे पिता हैं। इसिलिये हम दोनों माई हैं।"

सबों को विस्मित करते हुए उस दिन उस बच्चे ने उत्तर दिया था— ना, ना, ऐसा नहीं ! ईश्वर कृपा से तुम जीवों के सखारूप में आये हो। तुम्हारा पिता कौन हो सकता है ? तुम तो स्वयं प्रकाश हो।

मक्तजन एवं सारे दर्शनाथीं हतवाक् थे। ग्रहैत श्राचार्य के इस अबोघ शिशु ने एक अद्भूत तत्वपूर्ण ज्ञान की बात कही थी। ग्रहैत के सात्विक संस्कारों को लेकर इस बालक ने जन्म लिया है। यह ग्रसाधारण बालक है—सब समझ गये थे।

नवद्वीप में जिन्होंने प्रभु के जिस ईश्वरीय ऐश्वयं को देखा था—ग्रद्धैत के घर में मक्तों ने उस विमूति का साक्षात दर्शन किया। प्रमु ने ग्रपने तत्त्वों को स्वयं प्रकाशित किया था।

विदा के पूर्व ग्रद्वंत ग्रादि अनेक अन्तरंग भक्तों के समीप प्रमु ने उद्घोषित किया—

''एकमात्र मक्ति ही 'हमारा है', नहीं कोई दूसरा। मक्त को ही मानता हूँ माता, पिता, पुत्र, बन्धु.

यद्यपि में हूँ स्वतंत्र,
लीला-विहार में अपेक्षा,

किसी की न मुझे ।

किर मी स्वमाव से,
अधीन में हूँ भक्तों के ।
जन्म-जन्म का है हमारा,
सम्बन्ध तुमलोगों से,
वार-बार, हेतु तुमलोगों के
घरा पर उतरता हूँ ।
छोड़ तुमलोगों को,
टिका तो कहीं जाता नहीं,
एक बड़ी का भी वियोग सह पाता नहीं,
बात यह सत्य है।''

प्रतिवर्ष भक्तों की मंडली अद्वैत ग्राचार्य के नेतृत्व में पद यात्रा कर प्रमु के दर्शनार्थं नीलाचल जाया करती थी। इस अभियान में मात्र वैष्णव मक्त ही नहीं उनकी स्त्रियाँ एवं ग्रन्य लोग भी साथ रहती थीं। प्रभु को देखने की भक्त लालसा की सीमा नहीं थी। प्रभु को जो कुछ रुचिकर था, जिस ग्राहार को वे पहले पसन्द करते थे— सब को लेकर वे सब चल पड़े थे।

उन दिनों यात्रा करना बड़ा ही दुस्सह एवं कष्टकर था। दीर्घ पथ का पर्यटन कर गौड़ीय वैष्णवदल नीलाचल पहुँचते हैं। प्रमु के दिन्य मनोहर रूप का दर्शन ही उनकी यात्रा के सारे कष्टों, उनकी सारी पीड़ाओं एवं क्लेशों को क्षण भर में ही हर लेता है। मक्तजन प्रमु को देखते ही प्रफुल्लित हो उठते हैं। क्लान्ति दूर हो जाती है।

प्राणिय वैष्णव मक्त प्रमु के दर्शनार्थ थ्रा रहे हैं— यह संवाद मिलते ही प्रमु हर्ष से व्याकुल हो उठते हैं। अहँत, नित्यानन्द एवं अन्यान्य मक्तों को वे अपने प्रेमपूर्ण थ्रालिंगन में बद्ध कर लेते हैं। प्रमु की गोष्ठी एवं अहँत की गोष्ठी तुमुल कोलाहल से भर उठती है। चारो थ्रोर थ्रानन्द का सागर लहरा उठता है।

प्रमुकी पूजा एवं अर्चना के लिये ब्राचार्य अनेक उपकरण अपने साथ ले ब्राये थे। परन्तु आचार्य तो माविवमोर हो श्रात्मिवस्मृत हो चुके थे। वृद्ध ब्राचार्य परम आनन्द से श्रिममूत हो दोनों बाँहें उठा-उठाकर गर्जन करने लगे—'प्रमुको मैं ले ब्राया हूँ, ले ब्राया हूँ।''

आचार्यं का व्याकुन कन्दन ही प्रमु को खींच कर ले आया है—सभी मक्तों का अन्तर इस विश्वास से भरा हुआ था। समवेत स्वर से होनेवाले प्रमु एवं आचार्यं के जयरव से दिशाएँ गूँज उठीं थीं। इसी बीच प्रभु के सकेत से भगवान जगन्नाथदेव की माला लेकर सेवक दौड़ कर आते हैं। इस माला एवं चन्दन को प्रमु सर्वप्रथम आचार्यं के गले में पहनाते हैं। फिर अन्य वैष्णवजन प्रसाद के रूप में माला को पाकर कृतार्थं हो उठते हैं।

नीलावल पहुँवकर आचार्य अपने हाथों से बनाकर प्रमुको एक दिन मोजन कराना चाहते हैं। निमन्त्रण पा प्रमु उल्लसित हो उठते हैं—

"बोले प्रमु—''जो भी तुम्हारा श्रन्न खाता है, निश्चय ही पाता है कृष्ण-मक्ति और कृष्ण को। जीवन हमारा, आपके ही अन्न का प्रताप, कृष्णमय अन्न यह अपने श्राचार्य का जो भी पकाते श्राप, होता नैवेद्य वही, कृष्ण का प्रसाद वही, माँग, हम खाते हैं।"

मक्तवत्सल प्रभु की इस मधुर वाणी से सब तृष्त थे। प्राचार्य आनन्दविह्वल हो भ्रात्मविस्मृत हो उठे।

ग्राज प्रमुका निमन्त्रण है। आचार्य एवं ग्राचार्य पत्नी प्रस्यूष से ही। कार्यरत हैं। परन्तु ग्राज के इस विशिष्ट दिन आचार्य मोजन बनाने क अविकार पत्नी सीता देवी को नहीं देना चाहते। प्रमु से यह अधिकार उन्होंने आज अपने लिये माँगा है। वृद्ध ग्राचार्य ने परम उत्साह से ग्रनेको उपादेय पदार्थ बनाये। पास बैठी पत्नी सब कुछ जुटातीं रहीं।

परन्तु इस समय ग्राचार्य के मन में रह-रह कर एक गोपन इच्छा जग रही थी। प्रमु भिक्षाटन करते समय सेवकों एवं प्रिय ग्रन्तरंग मक्तों से घरे रहते हैं। ग्राचार्य के परम सौमान्य से उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। सारे मक्तों के साथ ग्राने पर ग्राचार्य, प्रभु को क्या इच्छानुरूप मन भर खिला पायेंगे?

पत्नो को बुलाकर आच'र्य ने अपने मन की बात कही। फिर बैठे-बैठे सोंचने लगे—' अहा, किसी दैव दुर्योग से आज क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु अकेले ही मेरी कुटी में उपस्थित हों! तभी मुझे उन्हें परम परितोष से भोजन कराने का सुयोग प्राप्त हो सकेगा।

दोपहर हो गया था। आचार्य ने सबकुछ बना लिया था। हठात ही ग्राकाश काली-काली घनघोर घटाओं से घिर गया। थोड़ी ही देर बाद प्रचंड वृष्टि होने लगी।

आचार्यं मय-प्रकम्पित हो उठे। प्रमु के आने की प्रतीक्षा में आचार्य अधीर हो बैठे थे। परंतु इन बादलों ने यह क्या किया? असमय ही बादलों का ताण्डव होने लगेगा—कीन जानता था? आचार्यं उन्मन और उदास थे।

इसी समय एक विस्मयपूर्ण दृश्य देख आचार्य चौंक उठे। वर्षा से भींग कर--'हरे-कृष्ण-हरे-कृष्ण कहते हुए प्रभु उनके द्वार पर खड़े थे।

दौड़कर आचार्य उन्हें घर के भीतर खींच कर ले आते हैं। कुछ देर विश्राम कर प्रभु खाने बैठे। अनेक प्रकार के खाद्य-पदार्थ थे। प्रभु को आकंठ मोजन कराकर आचार्य का श्रन्तर तृष्त था।

फिर ग्रतीव श्रद्धा से आकाश को निहारकर ग्राचार्य ने इन्द्र देवता की स्तुति प्रारंग कर दी। विस्मित हो प्रमुने कहा—"ग्राचार्य, ग्रचानक इन्द्रदेवता पर तुम्हारी इतनी मिक्त और श्रद्धा कब से हो गई?

आचार्यं का उत्तर था— "प्रमु, ग्राज इन्द्र के अनुग्रह से ही तो तुम्हें आज मैंने यहाँ ग्रकेले पाया है। अकेले तुम्हें भोजन कराकर मेरी ग्रधीर लालसा तुष्त हो गई है।

प्रमुको आचार्यं की इस बात पर विश्वास नहीं था। यह तो वर्षा का समय नहीं था। यह ग्राचार्यं का ही खेल है। ग्रपनी मक्ति के बल से ही उन्होंने यह ग्रलौकिक दृश्य उपस्थित किया है। ग्रद्वंत ने प्रशस्ति गान करते हुए गाया —

'करते अन्यथा स्वयं ही श्रीकृष्ण सदा, जिसके संकल्प को । साक्षात कृष्ण को, उसीने पा लिया है सत्य । उसके वचन को । पूरा करते हैं स्वयं कृष्ण । प्रभु की कृपा की वृष्टि, सचमुख अनुठी है ।" आवेग किम्पत अहं त तत्क्षण प्रमु के चरणों पर गिर जाते हैं। रो-रो कर कहते हैं — 'प्रमु, तुम तो मक्त-वत्सल हो। मक्त की मनोकामना क्या तुमसे छिपी रहती है? तुम स्वयं उस कामना को पूर्ण करते हो। मेरी सारी शक्ति इसी विश्वास पर प्रतिष्ठित है। लोग मुझे 'श्रह्म त सिह' कहते हैं। परंतु इस सिह का बल तुम्हारा ही बल है।'

भक्तों की गोष्ठी के साथ प्रमु अत्यन्त आनिन्दत थे। कृष्ण कथा एवं कीर्त्तन करते हुए सबके दिन कट रहे थे।

अनेकों भक्त से विरे प्रभु उस दिन बैठे थे। इसी समय अद्वौत आचार्य वहाँ पहुँचते हैं।

हँसते हुए प्रमु ने पूछा—न्न्राचार्य, कहाँ से आ रहे हो तुम ? किस काम में तुम व्यस्त थे – बोलो तो ?

् 'प्रमु मैं श्रीमंदिर में बैठा हुआ था। जगन्नाथ देव का दर्शन कर आ रहा हूँ।" — आचार्य ने उत्तर दिया।

''बड़ी अच्छी बात है आचार्यं! परम्तु जगन्नाथदेव के दर्शन कर फिर तुमने क्या किया?''

'प्रमु, श्री मूर्त्ति का दर्शन कर मैं प्रतिदिन उसकी प्रदक्षिणा करता हूँ। आज भी मैंने प्रदक्षिणा की है।

ब्रट्टहास करते हुए प्रमु ने कहा—"आवार्य, आज तुम्हारी पराजय ]

यह सुनकर ग्राचार्यं स्तब्ब हो स्तम्मित हो उठते हैं। प्रमु के समक्ष आचार्यं की पराजय — तो कोई बड़ी बात नहीं। परन्तु यह पराजय कैसी है, किसलिये है यही तो आचार्यं समझ नहीं पाते! ग्राचार्यं ने पूछा 'प्रमु, इस जय-पराजय का विषय क्या है? पहले यह तो कहें। तभी तो मैं समझूँगा।

प्रमृ एवं मक्त के इस संलाप को सुनने के लिये सभी उत्कंठित थे। अब सारी बातें स्पष्ट हो उठीं—

बोले प्रमु—''सुनो, हरि-दर्शन की रीति यह, करते परिक्रमा, तो सीखो व्यवहार यह। पड़ जाते पीठ पीछे, कभी उस क्रम में, तब-तब सदैव तुम्हें; उतने क्षण के लिये दीखते नहीं हैं प्रमु।

किन्तु मैं देखता हूँ,
तब भी जगन्नाथ को,
तब-तब न कोई अन्य,
दीखता मुझे है कभी।

मेरी टिकी आँखें,
देखती ही रह जाती हैं,
मात्र जगन्नाथ को।
सामने या पीछे या दायों या बायों श्रोर
दीखते हैं सदा जगन्नाथ देव,
ऐसा नहीं होता कि न दीखें वे,
श्रीर मैं कि कुछ देखूँ जगन्नाथ को।

इष्ट-दर्शन का प्रकृत तत्त्व तो यही है। और, इसका दर्शन चैतन्यदेव प्रतिदिन करते थे। चैतन्यदेव के दोनों नयनों में चिरस्थिर था जगन्नाथदेव का वह भुवनमोहन रूप।

प्रभु के श्रीमुख से इन बातों को सुन मक्तमण्डली निश्चल श्रीर

श्रवाक थी।

ग्राचार्य ने करबद्ध प्रार्थना की—"प्रमृ, तुम्हारे समक्ष में पराजित हुआ हूँ। परन्तु मेरी यह पराजय कोई नवीन पराजय नहीं है। परन्तु जगन्नाथदेव के दर्शन का यह परम तत्त्व तुम्हारे श्री मृख से ही उद्घाटित हो सकता है— इतना मैं समझता हूँ।"

बृद्ध आचार्य का हृदय उस दिन प्रेम के ग्रावेग से उमिगत था। चैतन्य महाप्रमु का जो आलोक आवार्य के हृदय में उद्मासित था— उसे दिगन्तों में प्रवाहित करने की कामना से वे व्याकुल हो उठे। श्रीवास ग्रादि श्रनेक अन्तरंग मक्तों को पुकारकर आवार्य ने कहा—

'आज हम सब मिलकर प्रभु श्री चैतन्यदेव का नामकीतंन प्रारंग कर दें। जीवों के उद्धार हेतु प्रभु स्रवतीर्ण हुए हैं - यह हमे ज्ञात है, हमें इसपर विक्वास है। तब प्रभु के नाम एवं स्तुतिगान में व्यवधान कहाँ है ?

प्रमुके नाम-कोर्तन करने के लिये मक्तों में उत्साह की कमी नहीं थी। बाधा केवल एक थी। प्रमु यदि श्रपनी स्तुति-गान सुन कुपित हो उठे तव ? परंतु अद्वैत के प्रेमावेग एवं उत्साह के अतिरेक ने सबों के मय को काट डाला। प्रचण्ड स्वर से प्रमुका नाम-कीर्त्तन प्रारंम हुआ। अपनी ब्रात्मस्तुति सुनकर प्रम् प्रसन्न नहीं थे। स्तुति-गान और गुन नहीं सके, शीघ्र ही घर चले गये।

कीर्त्तन समाप्त हो चूका था। भयभीत भक्त गौरांग प्रमुको प्रणाम करने पहुँचे। प्रभु सेवक गोविन्द से ज्ञात हुम्रा कि वे तो बहुत देर से चूपचाप सोये पडे हैं। मन-ही-मन जाने क्या-क्या सोच रहे हैं। अद्वैत, श्रीवास आदि ग्रन्थतम भक्तों को आगे रख भक्तों ने भगवान की कुटी में प्रवेश किया।

भक्तों को देखते ही प्रभु ने पूछा— श्रीवास, तुम सब तो श्रेष्ठ, विज्ञ पंडित हो। परंतु यह सब हो क्या रहा है? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा छोड़कर तुम समी मुझे प्रभु का श्रवतार क्यों घोषित कर रहे हो? तुम सबों की यह तत्परता क्यों है, बोलो तो?"

श्री वास ने कहा—''प्रभुहमारी क्षमता ही क्या है, हमारी शक्ति ही कितनी है ? ईश्वर ने जो कहा है—बस उसी का मुख से उच्चारण ही तो हम कर रहे हैं।''

घीर कंठ से प्रभु ने कहा था— 'तुम सभी शास्त्रविद हो, घीर हो, प्रखर हो। जो व्यक्ति एकान्तप्रिय है, ग्रात्मगोपन मान से रहता है— उसे जनमानस के मध्य प्रत्यक्ष कर देना, उछाल देना क्या तर्कसंगत हैं?

प्रमुके प्रश्न से खिल-खिल हँसते श्रीवास ने श्रपने हाथों से सूर्य को आच्छादित करने का संकेत किया।

श्रीवास के इस संकेत के ग्रर्थ से सर्वज्ञ प्रंभु अनिमज्ञ थे। उन्होंने इस ग्रर्थं को स्पष्ट करने का श्राग्रह किया।

श्रीवास का उत्तर था — "प्रमृ ग्रपने हाथों से मैंने सूर्य को ग्राच्छादित करने का प्रयास किया है। परंतु क्या कभी सूर्य को आच्छादित किया जा सकता है? तुम्हारा यह आत्म-गोपन माव उचित ही है परंतु इसे श्रब ग्रीर गुप्त नहीं रखा जा सकता, तुम्हारे इस रूप को प्रकाश में लाना ही है।"

श्रीवास और गौरांग प्रमुका यह तर्क-वितर्क उस दिन श्रौर नहीं चल पाया। देखते-देखते ही एक विराट जनसमुद्र से हठात प्रभुका घर घिर गया। गौड़ एवं अन्यान्य स्थानों से बहुत सारे लोग जगन्नाथ देव के दर्शन को उपस्थित हुए थे। जगन्नाथ के दर्शन कर सभी प्रमुके दर्शनार्थ श्रा पहुँचे। श्रचल, निराकार जगन्नाथ के दर्शन कर सभी साकार जगन्नाथ को देख मक्तगण घर लौटेंगे। इन मक्त दर्शनाथियों के समक्ष यह परम सत्य प्रकृट हो चुका था कि प्रभु स्वयं प्रकाश्य, चिन्मय एवं परब्रहा हैं। प्रमुको प्रकाशित करने की अद्वैत आचार्य की वह चेण्टा सफल हो चुकी थी। इस प्रकार प्रमुके लीला नाट्य का एक महत्तर रूत उद्घटित हो चुका था।

इसी बीच सनातन एवं रूप दो वैष्णव भक्त पुरी से ग्राकर चैतन्यदेव के पास पहुँचे । दोनों मक्तों के समक्ष प्रभुने ग्रदैत ग्राचार्यं की मूरि-मूरि प्रशंसा की । फिर कहा—

"यदि तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त करने की सच ही आकांक्षा है तो तुम्हें अर्देत की शरण में जाना होगा। उसकी कृगा के अमाव में सहज कृष्णमक्ति की उत्पत्ति असंभव है।

नवागत दोनों मक्त उसी क्षण अद्वैत आचार्य के चरणों पर साष्टांग नंत हो उठे। प्रसन्न मधुर कंठ से प्रमु ने कहा—''आचार्य, इन दोनों को तुम्हारी कृता की अपेक्षा है। तुम भिक्त-धन के मण्डारी हो। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना इन सबों का कल्याण संमव नहीं।

सनातन एवं रूप की मनीषा, किवत्व एवं नेतृत्व शक्ति से आचार्य सुपरिचित थे। उन्होंने सोचा कि यह प्रमु की इच्छा है कि प्रकृत कृष्णमक्ति इन दोनों प्रतिमासम्पन्न भक्तों के अन्तर में स्फुरित हो। श्रौर, इसका उद्वेक हो उनके आशीर्वचनों के माध्यम से।

प्रवीणतम वैष्णव नेता, शास्त्रसिद्ध ग्राचार्यं ने कहा— 'प्रमू, कृष्ण मिनत के ग्रीवकारी तो ग्राप हैं। मैं उस बन का मण्डारी हूँ या नहीं— मैं स्वयं नहीं जानता। परंतु मंडार का धन में तुम्हारी ग्राज्ञा से ही दे सकता हूँ। तुम ग्रान्त करुणामय हो। जहाँ तुम्हारी खुशी हो, जिस किसी को मी देकर तुम ग्राप्ती कृपा वितरित करो। ग्राज मैं अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा से यह ग्राशीर्वचन देता हूँ— इन दोनों बन्धुओं के जीवन में प्रकृत प्रेम मिनत की उत्पत्ति होगी।

सनातन ग्रीर रूप को ग्राइवस्त करते हुए प्रभु ने कहा— 'ग्रब तुम्हें चिन्तित होने की ग्रावश्यकता नहीं। शक्तिधर ग्राचार्य की ग्रसीम कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है—

मिनत वह प्रेममयी, होती तमी है, जब अद्वैत की हो कृपा असीम । जानो अद्वैत को, वे ही हैं पूर्ण शनित योगेश्वर कृष्ण के।" एक दिन की बात है। अन्तरंग मक्तों मे चिरे श्री चैनन्य उस दिन नीलाचल पर बैठे हुए थे। माबावेश से उनकी देह घर-घर कर रही थी— दोनों आयन नयन छल-छल कर रहे थे। हठात श्रीवास को पुकार कर प्रमु ने एक प्रद्मुत प्रकृत पूछा—पिडत, अहैत को तुम किस कोटि का वैष्णव मानते हो ?"

बड़ा ही गंभीर एवं विचित्र प्रश्न था प्रमुका यह प्रश्न? क्या इसका उत्तर दिया भी जा सकता है? श्रीवास पडित ने जो उत्तर दिया वह प्रमुको संतुष्ट नहीं कर सका।

फिर प्रशान्त, गमोर स्वर से प्रमु श्रीवास एवं ग्रन्य मक्तों के समक्ष अर्ढ त के विशिष्ट स्वरूप का वैशिष्ट्य एवं महिमा का वर्णन करने लगे। मक्तों के हृदय में ग्रद्धित के सारे तत्त्व सदा-सदा के लिये उस दिन ग्रक्ति हो गये।

श्राचार्यं श्रन्य मक्तों के साथ प्रतिवर्ष नीलाचल पर्वत श्रवश्य जाते थे।
प्रमुका दर्शन कर, उनके सामीष्य में कुछ दिन व्यतीत कर फिर अपने कमंक्षेत्र
गीड देश लीट जाया करते थे। उस प्रदेश में प्रमु द्वारा प्रवित्तन मिनत
ग्रान्दालन के भ्रन्यतम श्रेष्ठ घारक एवं वाहक के रूप में उनकी परिगणना
होतो थी।

एक बार एक मक्त ने ग्राचार्य को परम संकट में डाल दिया। इस मक्त का नाम था बाउलिया विश्वास। आचार्य इन दिनों ग्रर्थामाव से ग्रस्त थे। आर्थिक विपन्नता से ग्राचार्य परम संकट में थे।

बाउलिया विश्वास सरल व्यक्ति था। गुरु के ग्राधिक कष्ट ने उसे उद्विग्न बना रखा था। इतने समृद्ध भक्तों एवं राजे-महाराजाओं के रहते भी आचार्य की यह दुर्गति उसे सह्य नहीं थी। उसने सोवा किसी प्रकार उड़ीसा के ग्राधिपति प्रतापरुद्ध के कानों में यह बात पड़ जाय तो सारे सकट के बादल छुँट जायेंगे। वाउलिया विश्वास ने ऐसा ही किया। ग्राचार्य के ग्रर्थ-संकट से प्रतापरुद्ध को ग्रवगत कराते हुए उसने तीन सौ रुपयों की सहायता की प्राथंना की।

जाने किस सूत्र से याचना की यह बात चैतन्यदेव के कानों में पड़ी। प्रमु कोघ के अतिरेक से गजन कर उठे। तत्क्षण उन्होंने सेवकों को ख्रादेश दिया—

"देखो, यह विश्वास कभी भी मेरे पास आने नहीं पाय! मैं उसका मुख देखना नहीं चाहता। शुद्ध, पिवत्र अद्वैत स्राचार्य को वह उस विषयी अविपित से दान दिलवाना चाहता है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा ' प्रमु की इस दण्डाज्ञा ने सम्पूर्ण भक्त समाज को आलोड़ित कर दिया। प्रमु का आश्रय ग्रहण कर विषयी, भोगी से दान ग्रहण करना अनुकूल नहीं होगा—मक्तों ने स्पष्टतः समझ लिया था।

वाउलिया विश्वास के दण्ड से ग्रह्वैत ग्राचार्य ग्रत्यन्त दुखी थे। यह याचना उसने स्वयं के लिये नहीं ग्राचार्य के शुभ के लिये, सहायता के लिये की थी।

कुछ दिनों के बाद नीलाचल पर श्राचार्य का प्रमु से साक्षात्कार हुग्रा। श्राचार्य ने सकीतुक कहा— "प्रमु, वाउलिया विश्वास पर तुम्हारी ऐसी कृपा है? हमलोगों की श्रोर तो तुम एक बार भी पलट कर देखते नहीं हो।"

हँसते हुए प्रभु ने उत्तर दिया— ''ग्राचार्य, तुम सब वैष्णवों के म्राश्रय-स्थल हो। प्रभुत वैष्णव का जीवन ईश्वर के चरणों में निवेदित है। वह ईश्वर प्रेम में सदैव उन्मत्त बना रहता है। भोग-विषयों के मयावह ग्रुँघेरे पथ का जिसने वरण किया है उसके समक्ष सहायता की प्रत्याशा क्यों? तुम्हारी ऋण-मुक्ति के लिये राजा प्रताप रुद्र से निवेदन करने की भ्रावश्यकता क्या है? जो सबों का योग-क्षेम वहन करते हैं, उन्होंने तुम्हारा भार लेना भी स्वीकार किया है। फिर उस बाउलिया विश्वास ने यह हठ ग्रीर दुराग्रह क्यों किया? इसीलिये तो मैंने उसे दंडित किया है। परंतु बाउलिया विश्वास तुम्हारा मक्त है। मक्त के दंड ने तुम्हें विचलित कर दिया है। अच्छा इस बार मैं उसे क्षमा करता हूँ। फिर कभी यह कुमति उसे न हो।''

भक्त जगदानन्द पंडित एक बार नीलाचल होते हुए गौड़ गये थे। वृद्ध अद्वैत ने उनके द्वारा श्री चैतन्य को एक निवेदन मेजा था—

'कोटि-कोटि नमस्कार,
प्रमु को निवेदित करेंगे मेरी ओर से।
उनके चरणों में निवेदन यही है मेरा—
बाऊल को कह देना,
आकुल है लोक यह,
चावल अब बिकता नहीं है इस हाट में,
अब यहाँ रहने की,
कोई दरकार नहीं।
बाऊल को कह देना—
बाऊल ने भेजा संदेश है।"

भक्तों से परिवृत्त प्रमु नीलाचल पर बैठे गोष्ठी कर रहे थे। उसी समय जगदानन्द ने उस संदेश की आवृत्ति की। विचित्र प्रहेलिकापूर्ण या आचार्य का वह निवेदन । सभी नीरव, जान्त हो चुगचाप बैठे थे । स्मित हास्य मे प्रमु ने बस इतना ही कहा — तुम्हारी जैसी श्राज्ञा ।"

मिद्ध श्रेष्ठ एवं मर्मेज भक्त दामोदर प्रमुके समीप ही बैठे थे। उनका मन अनकों संजयों में घरा हुआ था। व्यग्न हो उन्होंने कहा—

''प्रमु, इस रहस्यमय सदेश का श्रयं किसी प्रकार हम समझ नहीं पाते। यह बड़ा दुर्गोच्य है। सारी बातें स्पष्ट कर कहें।''

प्रमुने कहा—'आवार्य आगम शास्त्र के विज्ञ पंडित हैं। एक परम नैष्ठिक मक्त के रूप में उनकी पर्याप्त प्रसिद्धि है। देवता प्रों का आवाहन एवं विसर्जन—दोनों ही अनुष्ठान उन्हें ज्ञात हैं। लगता है आवार्य ने इंगित से कुछ कहना चाहा है। किन्तु तुमलो ों की ही तरह मैं भी वह सब समझ नहीं पाता।"

वास्ति कि मर्म की प्रमु ने श्रमिन्यिक्त नहीं की, उस रहस्य को उन्होंने छिपा लिया था। परंतु उन्होंने श्रपने आप यह समझ लिया कि आचार्य ने अपने देवता के विसर्जन का इंगित इसके माध्यम से करना चाहा है। यह श्रनुमान मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ। आचार्य के इस निवेदन को सुन प्रभु श्रतिशय गंभीर हो श्रंतम् खी एवं अन्तर्लीन हो गये थे।

समय का रथ अत्यन्त वेग से दौड़ता जा रहा था। अद्वैत आचार्य के जीवनावसान की बेला घीरे विचीरे निकट आती जा रही थी। तिल, तुलसी और अश्रुजल से सिक्त कर उन्होंने जिस लीला का सूत्रपात किया था उसका समापन भी ग्राचार्य की मृत्यु के साथ ही हुआ। एक विशाल संमावनाओं का श्रन्त हो चुका था।

गौड़ीय वैष्णव समाज के अन्यतम स्तम्म के रूप में अतीव श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से अद्वैत श्राचार्य को देखा जाता है।

मक्तों के हृदय में ग्राचार्य का वह दिब्य रूप ग्राज भी प्रज्वलित है जिसका संकेत श्री चैतन्य ने उनके प्रिय सखा मुरारी गुप्त के समक्ष बहुत पहले ही प्रकाशित किया था—

'श्रद्वैत आचार्य घन्य हैं त्रिलोक में ! घन्य हैं त्रिलोक में गुसाई जी ! मुझे उनसा प्यारा कोई नहीं दूसरा, वे हैं जगद्गृष्ठ, अंश उस ईश्वर के, उनकी ही पूजा है पूजा श्रीकृष्ण की ।"

## अवधूत नित्यानन्द

वीरमूम का एक चक्र ग्राम । एक परिव्राजक संन्यासी उस दिन ग्राम के हाड़ाई पंडित के घर श्राकर उपस्थित हुए हैं। सिर पर जटाओं का मार, गौरकान्ति, दोधंवपु, इन अभ्यागत को देखकर पंडित के आनन्द की सीमा नहीं है। साष्टांग प्रणाम करने के बाद उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की, "प्रमु, जब आपने श्राज कृपा करके दर्शन दे ही दिया है तो मुझे सेवा का श्रधिकार भी प्रदान करें। यहाँ मेरे ग्रातिथ्य में आज रात बितायें।

मुस्कराते हुए, हाथ उठाकर, संन्यासी ने आशीर्वाद दिया । स्पष्ट हो गया कि रात भर के लिए श्रातिथ्य ग्रहण करने में उन्हें कोई श्रापत्ति नहीं है । हाथ पैर घोकर वे ग्रासन बिछा कर बैठ गये ।

पंडित का बालक पुत्र कुबेर है, जो खेल कूद कर ग्रमी वाएस आया है। दौड़ते हुए आकर उसने अतिथि के चरणों में दण्डवत् किया।

संग्यासी ग्रवाक्, नेत्रों से उसे देखते रहे। स्थिर दीष्तिपूर्ण नेत्रों से वे बालक की ओर एकटक देखते ही रह गये। गौर वर्ण तथा सुन्दर देह यिक्ठ, रूपलावण्य से मरपूर। नेत्रों ये दिव्य ग्रानग्द की ग्रामा है। हाड़ाई पंडित का यह पुत्र, माया मुक्त संन्यासी को पता नहीं किस आकर्षण से आज बांधता जा रहा है ? संभवतः यह किसी जन्मान्तर का सम्बन्ध है। आज के इस साक्षात्कार की पृष्ठभूमि में संभवतः कोई गूढ़ दैवी इंगित हो! सर्वत्यागी परिव्राजक की दृष्टि बारबार बालक की ग्रोर आकृष्ट हो रही है।

पंडित तथा उनकी स्त्री के सेवा-यत्न में कोई त्रुटि नहीं है। प्रतिथि पूर्णरूपेण संपुष्ट हुए। अगवत् कथा प्रसंग एवं आनन्द में काफी समय कट गया।

दूसरे दिन प्रातः पंडित को बुलाकर संन्यासी ने जो कुछ कहा वह उनके लिये वज्रपात के समान था। कहा, ''देखो बाबा, मैं नाना तीर्थों के प्यंटन के लिये वाहर निकला हूँ। मेरी अवस्था काफी अधिक हो चुकी है. तथा मेरी देखमाल करने वाला, साथ में कोई नहीं है। मैं सोव रहा हूँ कि तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र कुबेर को अपने साथ छे लूँ। तुम्हें चितित होन का कोई कारण नहीं है। पुत्र के समान मैं उसका लालन-पालन कहुँगा तथा उसे तीर्थ एवं धर्म, दोनों का हो लाम होगा, एवं कुल पवित्र होगा। इसके लिये तुम्हारी स्वीकृति चाहता हूँ।'

हाड़ाई पंडित, सिर झुकाये निस्तब्व खड़े रहे। यह सोच कर व्याकुल हो उठे, कि ज्येष्ठ पुत्र, कुबेर उनकी ग्राँखों का तारा है। उसे विदा करते हुए, उनका हृदय विदीणं हो जायगा। इसके ग्रलावा स्वीकृति देने के अलावा चारा ही क्या है? संन्यासा के कोप से इह-काल तथा पर-काल दोनों का ही सर्वनाश हो जायगा। हाड़ाई स्वयं मगवद्भक्त, शास्त्रज्ञ एवं घमंपरायण हैं। थोड़ा संयत होकर वे सोचने लगे, मनुष्य ग्रपनी क्षुद्र शक्ति से पुत्र का कितना कल्याण कर पाता है? फिर इन शक्तिघर संन्यासी के साथ ही उसे क्यों न छोड़ दूं? दशरथ इतने पराक्रमी तथा चक्रवर्त्ती राजा थे, उन्होंने भी अपने प्राणित्रय दो पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र को समिप्त कर डाला था।

चिताकुल हृदय से पंडितप्रवर अपनी पत्नी पद्मावती के पास उपस्थित हुए। इस विषय में उपका भी मत ले लेना आवश्यक है। उन्होंने सन्यासी के इस भनुरोध की बात उससे कहा।

पद्मावती को कई दिन पूर्व की एक घटना स्मरण हो आयी। बालक कुबेर, एक दिन अकस्मात् गमीर घ्यान में मूछित हो गया, उसके उपरान्त काफी सुश्रुषा के फलस्वरूप उस सज्ञालाम हुया। उत्कंठित माता के प्रश्नों के उत्तर में उसने बताया, "माँ री, पता नहीं क्यों अकस्मात् मेरी चेतना लुप्त हो गयी। उसके बाद उसी अवस्था में मैंने स्वप्न देखा—एक दिव्यकाति

महापुरुष के साथ, मैं सुदूर तीर्थस्थानों में घूम रहा हूँ। उसके बाद जो दृश्य मेरे समक्ष ग्राये, उनका स्मरण नहीं है।"

माँ के हृदय में पुत्र की उस दिन के बात की स्मृति ने तीन्न आलोड़न उपस्थित कर डाला। उनके दुश्चिन्ता एव उत्कठा की सीमा नहीं रही। अश्रुरुद्ध कण्ठ से उन्होने स्वामी स कहा, ''धर्म की ओर दृष्टिपात करते हुए, जो मी तुम स्थिर करोगे, उसी स मेरी सहमित है।''

पंडित ने अपने जीवन-सर्वं स्व इस पुत्र को सन्यासी के हाथों में अपित कर डाला। बारह वर्ष का बालक कुबेर, इन दण्ड-कमण्डलुधारी संन्यासी के साथ, घर से बाहर निकल पड़ा। इसके बाद वह फिर वहाँ वापस नहीं आया। पर्यटन, परित्राजन एवं अवधूत जीवन के नाना सापानों का लाँघने के बाद कुबेर एक दिन वापस आये थं, परन्तु एक चका में नहीं वरन् नवद्वीप में—प्रेममिक्त प्रचार हेतु एक चिह्नित पुरुष के रूप में। तब उनका नाम था—नित्यानन्द अवधूत। उन दिना आ चैतन्य के कीर्तन-नर्तन से नदिया आत-प्रोत था। इसी समय, शक्तिधर नित्यानन्द के आविर्माव ने इस आनन्द के स्रोत में ज्वार उठा दिया। अद्वैत प्रमृ इसी की स्तुति उस समय गा उठे थे:

तुमि से बुक्षाग्रो चैतन्येर प्रेम भिवत, तुमि से चैतन्येर वक्षे घर पूर्ण शक्ति।

लगता है हाड़ाई पंडित के घर, संन्यासी किसी दैवी आदेश के कारण ही उपस्थित हुए थे, तथा वालक कुबेर की जीवनधारा को श्वांखलामुक्त कर गये। देश-देशान्तर का श्रतिक्रमण करते हुए, एक दिन वह चैतन्य श्रेम के समुद्र में गीता लगा गया।

## × × ×

चौदहवीं सदी की बात है। एकचाका ग्राम में उन दिनों एक सम्पन्न एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार निवास करता था। गृहस्वामी का नाम था, सुन्दर मल्ल, तथा वंश की उपाधि थी, बांड़ुरी। लोग ओझा कह कर पुकारते थे। यजन-याजन तथा ग्रध्यापन कार्य से उनकी गृहस्थी चलती थी। धन एवं प्रतिष्ठा का कोई ग्रमाव नहीं था। परन्तु पंडित के मन में बहुत कष्ट था, संतान होकर बचती नहीं थी। बहुत पूजा-ग्राराधना एवं शान्ति-ग्रनुष्ठान के उपरान्त एक पुत्र का जन्म हुग्रा। उमा-महेश्वर के चरणों में उसे समिष्त करके, उन्होंने उसका नामकरण किया, हाड़ाई। ग्रच्छा नाम दिया मुकुन्द वाँड़ुरी।

विद्वता एवं सच्चरित्रता के कारण यह पुत्र कमशः विख्यात हो उठा। वंश में वह एकमात्र पुत्र था। बाप-माँ ने प्यार से उसका अल्प वयस में ही विवाह कर डाला। संज्ञान्त वंश की, सुलक्षण कन्या पद्मावती, उनके घर वधू रूप में आयी। इसके थोड़े समय बाद ही सुन्दर मल्ल तथा उनकी स्त्री का देहान्त हो गया?

हाड़ाई पंडित स्वयं शास्त्रविद् एवं धर्म परायण थे, एवं पत्नी मी अत्यन्त मिनतमती थीं। व्रत-पूजा, दान-ध्यान एवं ग्रतिथि सत्कार में उनकी अपूर्व निष्ठा थी। परन्तु लम्बी ग्रवधि तक कोई पुत्र संतान न होने के कारण उन्हें सुख एवं शांति नहीं थी। कुछ दिनों के बाद पद्मावती ने रात्रि में एक विचित्र स्वप्न देखा। मानो उनके नयनों के समक्ष एक विराट् ज्योतिर्मय ग्रामा विखर गयी। एक जटा-जूटधारी, आजानुलंबित बाहुग्रों वाले दिव्य पुरुष, उनके समक्ष ग्राकर उपस्थित हो गये। प्रसन्नतापूर्वक मृस्कराते हुए उन्होंने कहा, "वत्से तुम्हारी ग्लानि का ग्रव कोई प्रयोजन नहीं है। शीघ्र ही, एक महा-शक्तिथर पुरुष, पापी-तापी जनों के उद्धार के लिये जन्म ग्रहण करेंगे। तुम व्यर्थ की चिता न करो।" स्वप्न साकार हो उठा। १३६५ शकाब्द के माध्र मास की शुक्ला त्रयोदशी को एक शुम लग्न में शिशु ने जन्म ग्रहण किया। यही शिशु आगे चल कर गौड़ीय वैष्णव ग्रान्दोलन का श्रेष्ठतम नायक नित्यानन्द हुग्रा। गौड़ीय वैष्णवों के लिये वे प्रमुस्वरूप थे।

शिशु ग्रत्यन्त सुन्दर है, तथा जो भी देखता है, मुग्ध हो जाता है। पिता माता ने उसका नामकरण कुबेर किया। यथा समय हाड़ाई पंडित ने काफी धूम-धाम से पुत्र का अन्नप्राश्चन समारोह किया। यह शिशु, केवल माता-पिता का ही नहीं, वरन् पड़ोसियों के लिये भी आनन्द का स्रोत था। रूप तो अत्यन्त सुन्दर था ही, मधुर तोतली बोली में हरिनाम का उच्चारण करता। साथियों के साथ जब वह खेलने के लिये बाहर निकलता, तो माँ पद्मावती उसे मोहन के रूप में सजा डालतीं। यह उनके लिये एक व्यसन जैसा हो गया था। अपनी लाल पाड़ की नीलाम्बरी साड़ी उसे पहना डालतीं। कपाल पर खेत चंदन का तिलक लगातीं, तथा नेत्रों में काजल डालतीं। कुबेर धर-धर धूमता रहता, तथा जो भी उस सुन्दर बालक को देखता, वरबस प्यार करता।

कमशः, कुबेर बड़ा होता गया । साथियों के साथ, उसके खेल भी विचित्र होते । शास्त्र एवं पुराणों की कहानियाँ सुनने में ही उसे विशेष उत्साह था। ये ही कहानियाँ, उसके आमोद-प्रमोद एवं कीड़ा में भी रूपायित हो उठतीं। अपने मित्रों के साथ, कमी रामलीला तथा कमी कृष्णलीला का ग्रमिनय करतावह घूमता फिरता।

वालक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित वंश की संतात है। विता शास्त्रों का पारंगत हुए कैमे काम चन सकता है? मान-सम्मान एवं प्रधोपार्जन, सभी तो इसी के ऊपर निभंर करता है। इसी दृष्टिकोण से हुग्ड़ाई श्रोझा ने पुत्र को पाठशाला में मर्ती करा दिया। मेबा एवं प्रतिमा की दृष्टि से बालक ग्रहितोय था। अल्पकाल में ही ध्याकरण में उसकी ब्यून्पत्ति हो गयी। जब उसकी श्रवस्था मात्र बारह वर्षों की थी, तो बालक कुबेर दुष्ट्ह न्यायशास्त्र में भी पारंगत हो गया। पंडितों ने स्नेह पूर्वक न्याय चूड़ामणि को उपाधि प्रदान कर डाली। ग्रह्वंत प्रकाश ग्रन्थ मे इसी का उल्लेख करते हुए लिखा हुआ है— ''न्याय चूड़ामणि इहार शास्त्रोर ग्राख्याति, नित्यानन्द नाम प्रेमानन्द पुरे स्थित।''

उसकी अवस्था मात्र बार वर्षों की है, परन्तु कुबेर के जीवन में मानो उसी समय से एक नवीन श्रष्ट्याय की सृष्टि हो रही है। खेल-कूद एवं श्रष्ट्ययन से फुरसत मिलने पर अकस् ।त् वह पता नहीं क्यों गंभीर हो जाता है, एवं अपने पित्वेश स अपने को अनियास ही विच्छिन्न कर डालता है। विगत जन्म के साह्विक संस्कार ग्रब जीवन के द्वार पर बार-बार आधात करने लगे हैं। संसार का तो कोई श्राकर्षण ही म'नो उसे नहीं है।

पुत्र का यह परिवर्त्तन देख कर, माता-पिता के चिता की कोई सीमा नहीं है। यह कैसी अद्भत जदामीनता एवं रूपान्तर उसे ग्रस्त करता जा रहा है? दोनों हो सोचते, कि क्या पुत्र को शोध्र हो विवाह बंबन से बाँध विया जाय? क्या, इस कार्य मे, संसार से कुछ लगाव बढ़ सकेगा?

ठीक ऐसे ही समय पर, हाड़ाई ओझा के घर में संन्यासी का आकिस्मक माविर्माव हुआ था। इसके कारण कुबेर के विरागी मन में सुप्त मावनामों को जाग्रत होने में विशेष सहायता मिली।

श्रव संन्यासी के साथी के रूप में उसके परिवाजन के श्रव्यायका श्रारंभ हुआ। दूर-दूर के पर्वतों-वनों को लाँघते हुए वे दुगंम तीथंस्थलों की परिक्रमा करते रहे। कमशः कुबेर परिवाजक जीवन को कठोरताश्रों के अभ्यस्त होते गये। त्याग-तितिक्षा एवं पवित्रना के माध्यम से उनके साधन जीवन का भित्ति दिन पर दिन दृढ़ होती गयी। इसी तरह वर्ष पर वर्ष बीतते चले गये। अन्ततः एक दिन कुबेर को श्रपने अभिभावक-संन्यासी का भी वियोग सहन करना पड़ा। अब किशोर साधक के जीवन में श्रकेले ही प्यंटन करने के अध्याय का श्री गणेश हुआ। कुछ दिनों से कुबेर का ग्रंतर दीक्षा ग्रहण करने हेतु ग्रत्यन्त व्यस्त हो उठा है। कहाँ हैं उनके चिह्नित गुरु, तथा कब, किस शुम मृहूतं में वे उनके अञ्यात्म जीवन के बीज का रोपण करेंगे, यही चिन्ता उन्हें दिन-प्रतिदिन व्यम्र किये रहती।

नाना तीथों का पर्यटन करते हुए वे वृन्दावन पहुँचे। कृष्ण लीला की मुख्य सूमि पर पहुँचते ही उनका सारा अतर कृष्णावेश से परिपूर्ण हो उठा। कुञ्जगली के गली-कूचों में तथा जंगलाकीर्ण लीला-स्थलों में वे यत्र-तत्र, दिन-रात घूमते रहते। उनकी आतं पुकार लगातार अंतर से निकलती रहती, कि जीवन-सर्वस्व कृष्ण-धन कहाँ हैं? कौन उन्हें इस परम सम्पत्ति से मिलाने में सहायता कर सकेगा? पागल प्रेमी की तरह, उन दिनों वे सारे वृन्दावन में चक्कर लगाते रहे।

अक्रस्मात्, एक दिन उनकी दृष्टि, बहुत से शिष्यों से विरे, परम भागवत एक संन्यासी मूर्ति पर पड़ी जिनका तन-मन सदा कृष्ण से परिपूर्ण रहता। इन संन्यासी का नाम था, श्री पाद माघवेन्द्र पुरी। श्री चैतन्य लीला के सहायक ईश्वर पुरी एवं अद्वैत ग्राचार्य इन्हीं के कृपापात्र थे।

महात्मा के दर्शन मात्र से तहण साधक, कुबेर के सारे शरीर में मिक्त रस का ज्वार उमड़ पड़ा। माव प्रमत्त होकर, कुछ देर में ही अपने होश ही खो दिये।

माधवेन्द्रपुरी अत्यन्त विस्मित हो उठे। कौन है यह वैष्णव जो सर्वदा कुष्ण-रस में अवगाहन करता है ? इस तष्ठणाई में ही इस तरह कुषा धन्य हो चुका है। उसके सारे शरीर पर अष्ट सात्विक विकार हैं तथा मुख पर अपरूप ज्योति की आमा फूट पड़ी है। धरती पर गिरे शरीर को माधवेन्द्र निनिमेष दृष्टि से देख ते ही रह गये।

काफी देर के बाद बाह्य ज्ञान वापस आने पर तरुण उठ कर बैठ गया। शरीर को अश्रुवारा से भिंगोते हुए उसने कहा, "प्रमु, बहुत भाग्य से आज आपके दर्शन का सौमाग्य प्राप्त हुआ है। कृपा करके, इस अद्यम का उद्घार करें। आशीर्वाद दें कि मुझे कृष्ण-प्रेम की प्राप्ति हो।"

महाप्रेमिक माधवेन्द्रपुरी ने दोनों हाथ फैला कर उसे आलिंगनबद्ध कर लिया।

उसके बाद एक शुभ-लग्न में उन्होंने इस नवीन साधक को दीक्षा प्रदान की । उसका नामकरण हुमा, नित्यानम्द । दोनों के ही नतंन-कीर्तन से वृग्दावन ११/११ में श्रानन्दरस की बाढ़ श्रा गयी। प्रेम-भिवत-सिद्ध महापुरुष बाघवेन्द्र का पिवत्र साल्लिय लाम करने के उपरान्त उस समय नित्यानन्द के श्रानन्द की सीमा नहीं रही। गद्गद् स्वर में बार बार वे उनकी महिमा का कीर्तन करने लगे। भवत किव ने इन पुरी महाराज की प्रेम-शक्ति की प्रशस्ति गाते हुए कहा है—

माघवेन्द्र पुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय यत सब संगे अनुचर। कृष्ण रस बिने आर नाहिक आहार, माघवेन्द्र पुरी देहे कृष्णेर विहार।१

माघवेन्द्र की कृपादीक्षा२ ने इस समय साधक नित्यानन्द के जीवन में एक नया रस तरंग प्रवाहित कर डाला। कुछ दिनों तक वृत्दावन में निवास करने के पश्चात् वे पन पर्यटन हेतु, वाहर निकल पड़े। श्रव वे एक स्वेच्छा विहारी श्रवधूत हो चुके हैं। भावावेष में प्रमत्त होकर निकल पड़ते हैं। कृष्ण रस के ऐन्द्र जालिक माघवेन्द्र पुरी के स्पर्श से मानो उनकी सम्पूर्ण सत्ता उद्वेलित हो उठी है। वे जिम किसी पवित्र स्थान में जाते हैं, आकृल होकर मात्र यही ढूढ़ते हैं, कहाँ हैं प्राण सर्वस्व नन्द-नन्दन, कब उनके दर्शन से यह जीवन स्निग्ध एवं सार्थक होगा ?

कृष्ण विरह में व्याकुल, नित्यानन्द फिर वृन्दावन वापस लौट झाये। छव वे निरंतर, भावसागर में निमिज्जित रहने लगे। दिन एवं रात्रि का कोई ज्ञान नहीं है. सथा ख्राहार एवं निद्रा का प्रयोजन भी मानो समाप्त हो गया है। वे घीरे-घीरे प्रेन-साधना के गंभीर स्तर में प्रवेश करते गये।

इसी तरह म्रानन्दपूर्वक, वृन्दावन में उनका समय व्यतीत हो रहा है। ग्रकस्मात् एक दिन इन्हण ने उन्हें स्वप्न द्वारा आदेश दिया, 'ग्रवधूत, वयों इस तरह व्यर्थ घूम-फिर कर समय नष्ट कर रहे हो ? गौड़ देश से नवदीप चले

१. वृत्दावन दास: चैतन्य भागवत

२. मित्तरत्नाकर एवं भ्रन्य ग्रन्थों में माधव सम्प्रदाय के भ्राचायं लक्ष्मीपित लिखित नित्यानन्द का दीक्षा दान की कथा है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठीक प्रमाण नहीं मिलता। माध्व दर्शन एवं साधन प्रणाली के साथ श्री चैतन्य प्रवित्तित गौडीय वैष्णव धर्म का कोई मेल नहीं है। इस कारण--

<sup>(</sup>द्वष्टच्य: साधक में मध्वाचार्य की जीवनी) नित्यानन्द के माध्व दीक्षा की बात युक्ति संगत नहीं है।

जाओ। वहाँ प्रेम भक्ति का सुवापात्र लेकर निमाई पंडित चाण्डाल तक को परम संपदा का वितरण कर रहे हैं, उन्हीं के कार्य में ग्रपना तन-मन-प्राण समिति कर डालो। भागवत् धमं एवं मगवत्-प्रेम के प्रचार हेतु, तुम चिह्नित पुरुष हो। तुम्हारे माध्यम से यह महावृत उद्यापित हो उठे।

मावाविष्ठ नित्यानन्द, उसी समय उठकर बैठ गये। प्रेम-मिक्त के स्रोत का संघान ग्रब उन्हें मिल चुका है। उसी लक्ष्य को लेकर वे बाहर निकल पड़े।

## × × ×

लम्बा रास्ता तय करके नित्यानन्द नवद्वीप आ गये हैं। सर्वप्रथम, उनका नन्दन आवार्य के साय साक्षारकार हुया। आचार्य की देव-द्विज एवं संन्यासियों के ऊपर अगाध मक्ति थी एवं उनकी वैष्णवीय निष्ठा भी अपूर्व थी। नित्यानन्द की देव दुर्लम कान्ति, आजानुलम्बित बाहु एवं आयत नेत्रों को देखकर वे मोहित हो गये, और उन्हें आदरपूर्वक अपने घर में स्थान दे दिया। अतिथि की एकपात्र अभिलाषा यही थी कि वे चुपचाप एकान्त में जीवन-यापन करेंगे, इसलिये उनके निर्देशानुसार, आचायं ने किसी को यह सूचना नहीं दी।

परन्तु नित्यानन्द के आगमन का संवाद, सर्वज्ञ गौराङ्ग के लिये अज्ञात नहीं रह पाया। कई दिनों से प्रमु मक्त-पार्षदों से यही बार बार कह रहे हैं, ''तुम सभी देखोगे, शीघ्र ही नवद्वीप धाम में एक महापुरुष का आविर्माव होगा।''

मक्तगण, जिज्ञानु होकर उनके मुँह की ग्रोर देखते ही रह जाते। कौन हैं, ये महापुरुष, तथा उनका परिचय क्या है? उनके लिये कुछ भी समझ पाना अत्यन्त कठिन था।

कौ तुक्ती प्रभु ने इस मसले को कुछ और ग्रधिक स्वष्ट कर डाला। कहा, "तुम सभी एक ग्रानन्ददायक सूचना सुनो। कल रात को मैंने एक ग्रत्यन्त विस्मय जनक स्वप्न देखा। मोहन वेषधारी, ग्रानिन्द्य सुन्दर एक ग्रवधूत पुरुष सहसा मेरे सामने ग्राकर खड़े हो गये हैं। उनके सारे शरीर से ज्योति की ग्रामा फैल रही है। वे कह रहे हैं कि क्या मैं श्रीर वे अभिन्न हृदय नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह मी कहा कि ग्राज ही वे मुझे दशंन दान करेंगे।

महापुरुष के इस प्रसंग की चर्चा करते ही प्रभु का यह कैसा रूपान्तर हो गया ! मानाविष्ठ होकर वे बार-बार हुं कार करने लगे । थोड़ी देर बाद अपनी स्वामाविक अवस्था में म्राते हो उन्होंने कहा, 'देखो, तुम लोग नवद्वीप धाम में चारो श्रोर पता लगाओ । इन महापुरुष को शीघ्र ही खोज निकालना होगा। उन्हें देखने के लिये मैं अत्यन्त व्याकुल हो उठा हूँ।"

मक्तगण, तुरत बाहर निकल पड़े। परन्तु काफी खोजबीन करने के उपरान्त मी उनका पता नहीं चल सका।

अब गौरांग स्वयं अपने पार्षदों के साथ नगर में बाहर निकल पड़े। स्वप्न में दीखे महापुरुष के दर्शन के बिना उन्हें चैन नहीं है। नयनों में प्रेमाश्रुओं की बारा है तथा सारा शरीर पुलकित—प्रमु यन्त्रचालित जैसे नवद्वीप के राजपथ पर चले जा रहे हैं। साथ-साथ बहुत से मक्त भी चल रहे हैं। नन्दन आचार्य के घर के सामने आकर प्रमु रुक गये। उसके वाद आंगन में घुस पड़े। उनके सामने ही खड़े हैं शुभ्रकान्ति प्रेम की मूर्त्ति—नित्यानन्द। दर्शन मिलते ही प्रमु ने अपने मक्तों के साथ उन्हें साड्टांग प्रणाम निवेदित किया।

यह क्या चमत्कार है। जिस परम वस्तु के लिये अनेक तीथों तथा जंगल पर्वतों की वे खाक छानते रहे हैं, आज वे स्वयं ही तलाश करके नन्दन आचार्य के घर में आकर उपस्थित हैं। मात्र इतना ही नहीं, प्रमु उतावली से इतने दिनों तक नित्यानन्द की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उन्होंने उनके एकान्त वास को मांग करके क्षण भर में ही तो उन्हें आत्मसात् कर डाला।

श्रानन्द के श्रावेश से नित्यानन्द अबीर हो उठे। श्रत्यन्त उत्सुकतापूर्वंक वे प्रमु के मुबन मोहन रूप को देख रहे हैं। यह रूप देख कर मानो उनकी पलके गिरने का नाम नहीं छे रहो हैं। वृन्दावन दास ने इस श्रपरूप दश्य का इस रूप में चित्रण किया है—

> विश्वम्भर मृति येन मदन समान। दिच्य गन्च माल्य दिव्य वास परिधान।। कि हय कनक द्युति से देहेर आगे। से देखिते बदन चांदेर साघ लागे ॥ देखिते श्रायत दुई अरुण नयन । आर कि कमल आछे हेम हय ज्ञान ॥

से आजान दुइ मृज
हदय सुपीन।
ताहे शोभे यज्ञसूत्र
ध्रति सूक्ष्म क्षीण।।

गौर सुन्दर के पद्मपलाश नेत्रों की श्रोर देखते हुए, नित्यानन्द मावावेश में निमिन्जित हो गये हैं। निर्निमेष नेत्र, तथा श्रवाक् वे एकदम स्थिर खड़े हैं। प्रमु ने श्रव भक्त प्रवर श्रीवास से उत्साहपूर्व के कहा, ''पंडित, यदि तुम दिव्य प्रेमावेश का दर्शन करना चाहते हो, तो नित्यानन्द की उद्दीपना को जगा डालो। शी घ्र ही मागवत् से श्री नन्दनन्दन के रूप का वर्णन करो।"

प्रमृ से ग्राज्ञा प्राप्त होते ही श्रीवास, परम आनन्दपूर्वक इलोक पढने लगे।—वर्दापीड्य नटवरवपुः कर्णयोः किणकारम् ा ह्याम सुन्दर के रूप के वर्णन से नित्यानन्द का संपूर्ण शरीर ग्रानन्द से उद्घेलित हो उठा। सारे शरीर में ही प्रेम विकार के चिह्न, अध्यु, कम्प एवं पुलकादि प्रकट होने लगे।

थोड़ा बाह्य ज्ञान होते ही उनका नर्तन एवं कीर्त्तन शुरु हुआ। हुंकार व्विन से नन्दन श्राचार्य का गृह मुखरित हो उठा। इस अपरूप दूश्य को देख कर मक्तगण का हृदय श्रानन्द से परिपूर्ण हो उठा।

घीरे-घीरे नित्यानन्द शान्त हुए। अव परस्पर कुशल क्षेम एवं प्रशस्ति के दौर का ग्रारंभ हुग्रा।

पुलकाश्च विसर्जन करते करते नित्यानन्द ने कहा, ''प्रमु, इतने तीर्थ तथा जनपदों में तुम्हारी खोज में भटकता रहा, परन्तु कहीं मी तुम्हें नहीं ढूढ़ पाया। अन्त में मुझे यह पता लगा कि तुम्हारा आविर्माव नवद्वीप में हुन्ना है, स्रोर तुमने जाव के उद्धार का व्रत ग्रहण किया है। इसीलिये तो दर्शन की स्राज्ञा लेकर मागता हुआ यहाँ स्राया।''

प्रमु मी छोड़ने वाले नहीं थे। समागत मक्तों के सम्मुख नित्यानन्द की मर्यादा बढ़ाते हुए उन्होंने कहा—

महाभाग्य देखिलाम तोमार चरण। तोमा मजिले से पाई कृष्ण प्रेमधन।।

(चैः माः)

प्रेमावेश से विह्वल दोनों, प्रमुतया नित्यानन्द पुलकाश्च विसर्जित करते-करते आलिंगनबद्ध हो गये। उसी समय से नित्यानन्द, गौराङ्ग के प्रधान पार्षद हो गये, तथा नवद्वीप के प्रेम मिक्त ग्रान्दोलन के प्रधान नियन्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो गये। इसी कारण वैष्णव भक्तों ने ग्रयने प्राण सर्वस्व गौरिनताई को एक सम्मिलित भावघन विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसीलिये वैष्णव कवि ने प्रेमपूर्वक गाया है—

दुई माई एक तनु समान प्रकाश।
× × ×

दूसरे दिन ही व्यास पूजा समारोह है। यही निश्चित हुन्ना कि श्रीवास पंडित के घर पर, नित्यानन्द इस पूजा का अनुष्ठान करेंगे। संघ्या के बाद ही, गौराङ्ग श्रीवास पंडित के आंगन में आकर उपस्थित हो गये। प्रतिदिन ही मक्तों के साथ यहाँ वे कीर्तनानन्द में मक्त हो उठते हैं। आज तो मानो उनका उत्साह सी गुना बढ़ गया है। फाटक बन्द कर दिया गया। गौर-निताई को केन्द्रबिन्दु बना कर बैंडणव मक्तों का कीर्तन आरम्म हुन्ना।

आज तो मानो गौराङ्ग के उद्दीपन की सीमा ही नहीं है। प्रेमावेश से शरीर थर-थर काँप रहा है। मुख से गंभीर हुं कार प्रतिब्वित्त हो रहा है। ग्रिवराम उद्दाम नृत्य चल रहा है। दिव्य लावण्यमय विशाल शरीर वार-बार जमीन पर लोट पड़ता है—मक्तगण हाहाकार कर उठते हैं। ग्रिश्च, कम्प, पुलकादि, सात्विक विकारों का प्रकाश देख कर सभी के विस्मय की सीमा नहीं है। लोगों ने इतने दिनों तक जो बात मात्र मुनी है ग्रिथबा मितशास्त्रों में पढ़ी है, ग्राज श्रीवास के ग्रांगन में वही ग्रपूर्व दृष्य दृष्टिगोचर हो रहा है। नृत्य की समाप्ति पर मावाविष्ठ नित्यानन्द को शान्त करके गौराङ्ग ने विदा लो।

रात हो जाने के कारण, नित्यानन्द, श्रीवास पंडित के घर पर ही रुक गये हैं। गौरांग की अद्भुत नृत्य लीला तथा मक्तगण का यह कीर्त्तन एवं जयध्वित ने आज उन्हें उद्देलित कर डाला है। लगता है हृदय के इस प्रेम का स्रोत जो कि शत घाराश्रों में फूट पड़ा है, विश्व को पूर्ण रूप से प्लावित किये विना दम नहीं लेगा।

प्रेमाविष्ट नित्यानन्द रात्रि में एक ग्रद्ध त काण्ड कर बैठे। संन्यासी जीवन का परम घन-दण्ड एवं कमण्डल को अनायास ही उन्होंने वोड़ डाला। जंगलों पहाड़ों तथा श्रनेक तीथों में भ्रमण करते हुए उन्होंने ग्रत्यन्त कठोर जीवन यापन किया है। ग्राज उनकी चिरवाञ्छित निधि बहुत दिनों बाद मिल गयी है। अब उनके लिये नये जीवन का शुमारंग है। प्रेम के प्रभु के साथ रह कर उन्हें प्रेम मिक्त के प्रचार हेतु बती होना होगा। इसीलिये तो उन्होंने दण्ड कमण्डल का बोझ दूर फेंक दिया है। प्रात: उठ कर श्रीवास पंडित ने विस्मयपूर्वक देखा, श्रीपाद निस्यानन्द भागवेश में संज्ञाशून्य हो रहे हैं, तथा संन्यास दण्ड एवं कमण्डलु जमीन पर बिखरे पडे हैं।

सूचना मिलते ही गौराङ्ग शीघ्र ही वहाँ आकर उपस्थित हुए। देखा, नित्यानन्द, अर्धवाह्य अवस्था में पड़े हुए हैं, तथा शरीर से दिव्य आनन्द की ज्योति झड़ रही है। श्रीपाद की सहायता से प्रभु उन्हें स्नान घाट पर ले आये। भग्न दण्ड एवं कमण्डल उसी समय गंगा में विसर्जित कर दिये गये। अवधूत नित्यानन्द, महाप्रेमिक नित्यानन्द में परिवर्त्तित हो गये—श्री गौराङ्ग के प्रधान पार्षद।

भाव राज्य में विचरण करने वाले, श्रानन्द चंचल नित्यानन्द के कारण मक्तों की समस्या बढ़ ही गयी । गंगा स्नान हेतु गये हैं, बच्चों जैसी जलकेलि शुरु हो गयी है, और श्रानन्द विह्वल हो उठे हैं और इधर व्यास पूजा का समय प्राय: हो चुका है।

गौराङ्ग किसी तरह उन्हें समझा-बुझाकर पंडित के घर पर ले आये। वहाँ पर पोड़सीपचार पूजा का आयोजन है। आँगन में प्रभु मक्तों के साथ कीर्तनानन्द में विभोर हैं, और घर के भीतर नित्यानन्द व्यासपूजा के आसन पर बैठ गये हैं। पूजा की समाप्ति पर माला अपंण करके प्रणाम निवेदित करना होगा, परन्तु नित्यानन्द को तो जैसे होश ही नहीं है। आवेश-विह्नल हृदय से माला हाथ में लिये वे बैठे हुए हैं।

श्रीवास बार-बार व्यग्रतापूर्वक कह रहे हैं, ''श्रीपाद, व्यासदेव को माला अपित कर के अब आप पूजा समाप्त करें।''

उनकी कोई भी बात नित्यानन्द के कानों में नहीं पहुँच पा रही है। पूर्णतः भावाविष्ठ हैं। इघर-उधर देखते हुए पता नहीं किसे खोज रहे हैं।

कोई अन्य उपाय न देख कर श्रीवास पंडित, गौराङ्ग को बुला कर ले आये। कहा, 'देखो प्रभु, तुम्हारे नित्यानन्द, पूजा समाप्त ही नहीं करने दे रहे हैं। अब माला एवं अर्घ्य देने की बात है, परन्तु वह तो उनके हाथों है ही पड़ी हुई है। तुम अब आकर, जो करना हो करो।"

प्रमुको नृत्य-गीत बन्द करना पड़ा। जल्दो हो वे पूजा घर में घुस पड़े। वेदी के सामने जाकर उन्होंने कहा, श्रीपाद, यह क्या कर रहे हो तुम? माला को हाथ में लेकर इस तरह चुपचाप बैठे क्यों हो? श्रव व्यासदेव को भक्तिपूर्वक श्रष्यें दो।" श्रवधूत नित्यानन्द भाविवभोर हो रहे हैं। चेहरे पर एक अपूर्व आनन्द की ज्योति फैल गयी। वहुवांछित प्रभु उनके सम्मुख खड़े हैं। हाथ की यह भाला उन्हें न पहना कर और किसे निवेदित करेंगे? परमानन्दपूर्वक उन्होंने गौर-सुन्दर के गले में वह माला पहना डाली। समवेत भक्त कण्ठों की जय व्वित से सारा परिवेश मुखरित हो उठा।

माला प्रदान के साथ ही साथ, निताई, ग्रानन्द एवं विस्मय से हत्वाक हो उठे। प्रमुक उस नयनामिराम प्रेममधुर रूप के बदले यह कैसी अलौकिक ऐक्वर्यमय मूर्ति ! इस ऐक्वर्य एवं विभूति को देख कर वे मूर्छित हो पड़े। थोड़ी ही देर बाद, विभूति लीला का संवरण करके गौराङ्ग उनसे कहने लगे—

ये कीर्तन निमित्त करिला
अवतार।
से तोमार सिद्ध हैल
किवा चाह ग्रार।।
तोमार से प्रेममिक्त
तुमि प्रेम मय।
विने तुमि दिले कारो
मिक्त नाहि हय।।
ग्रापना संबरि उठ
निज जन चाह।।
याहारे तोमार इच्छा
ताहारे बिलाह।।

प्रमु गोराङ्ग के प्रेमधर्म प्रचार के प्रधान एवं चिह्नित परिकर उपस्थित हैं। अब वे स्वेच्छापूर्वक नाम-प्रेम-धन लुटाते फिरेंगे।

हाथ जोड़ कर मक्ति गद्गद् कण्ठ से श्रवधूत नित्यानन्द सभी के समक्ष गौराङ्ग की स्तुति गान करने लगे।

× × ×

एक तो यों ही नित्यानन्द एक महाप्रेमिक पुरुष हैं, इसके ग्रलावा ग्रंतर में प्रेमावतार गौरांग का दिन्य स्पर्श लग चुका है। इसी कारण दिन्य माव के प्रवाह की उत्ताल तरंगे उन्हें नित नई लीलाओं के माध्यम से नचाती जा रही हैं। इस प्रमत्त अवस्था में उन्हें स्थिर करके रखेगा कौन ? चैतन्य भागवत् की माषा में उन दिनों वे—

म्रहर्निश मावावेशे परम उद्दाम। सर्व नदियाय बुले ज्योतिर्मय वास।।

निमाई अपराह्न में अपने घर में विश्वाम कर रहे हैं। ऐसे समय में अवधूत नित्यानन्द एकदम नंगे वहाँ आकर उपस्थित हो गये। उस समय वे प्रेमावेश में मतवाले हो रहे थे। दोनों नेत्रों से लगातार पुलकाश्रु झड़ रहे थे। कभी अट्टहास कर उठते हैं, तो कभी उल्लासपूर्वंक प्रमु के आँगन में नृत्य कर रहे हैं। नृत्यपरायण इस दिगंबर पुरुष को देख कर घर की ग्रीरतें लज्या से पलायन कर गयीं। निमाई विश्वाम कर रहे थे, परन्तु जल्दी-जल्दी बाहर निकल आये। प्रेमोन्माद से ओत-प्रोत नित्यानन्द को शांत करने में ग्रधिक समय नहीं लगा। ग्रुपने सिर पर लिपटे वस्त्र को उन्होंने संभाल कर उनकी कमर में बाँध दिया। अपने हाथों से उन्हें चन्दन चिंत किया तथा गले में एक सुगन्धित प्रुष्यों की माला पहना दी। इसके बाद उन्होंने ग्रवधूत की अपूर्व स्तुति ग्रारंम की---

नामे नित्यानन्द तुमि

रूपे नित्यानन्द ।

एई तुमि नित्यानन्द ।

एई तुमि नित्यानन्द ।

नित्यानन्द — पर्यटन

मोजन व्यवहार ।

नित्यानन्द बिने किछु

नाहिक तोमार ।।

तोमार बुझिते शक्ति

मनुष्येर कोथा ?

परम सुसत्य-तुमि

यथा कृष्ण तथा ।।

मात्र इतने पर ही वे नहीं रुके। मिक्षा मौगी, "श्रीपाद्, मेरी बड़ी अभिलाषा है - कृपा करके अपना एक कौपीन मुझे दान करो।"

नित्यानन्द का कौपीन मंगाया गया । गौरांग ने उसके टुकड़े-टुकड़े करके विखेर दिया । मक्तगण विस्मित एवं व्याकुल होकर प्रभु का यह काण्ड देख रहे ११/१२

थे। श्रव उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, 'तुम सभी इस पवित्र वस्त्र के टुकड़ों को सिर पर घारण करो। नित्यानन्द कृष्णरसमय हैं। उनकी कृपा के फलस्वरूप तुम सभी में कृष्ण मक्ति का उदय होगा।"

प्रमुके आदेश का मक्तों ने उल्लासपूर्वक पालन किया, उसके बाद सभी ने नित्यानन्द का पादोदक लिया। परन्तु अवधूत पूर्ववत् प्रेमाविष्ठ एवं मौन धारण किये हुए हैं और मुस्करा रहे हैं।

नवहीप के वैष्णव समाज में प्रमुश्री गौराङ्ग ने उस दिन नित्यानन्द की मिहमा का इस तरह मूल्यांकन कर डाला था। भक्तों को यह समझने में विलम्ब नहीं हुश्रा कि अवधूत नित्यानन्द मात्र प्रमु के प्रधान पार्षेद ही नहीं हैं वरन् अभिन्न हृदय सखा एवं प्रधान सहकर्मी भी हैं।

### × × ×

गौराङ्ग प्रेमधर्म एवं नाम कीतंन यज्ञ के प्रवर्त्तक थे। जीव के उद्घार के व्रत को उन्होंने ग्रहण किया था। समिष्ति मक्तों की जमात मी उनके चारों ओर कम नहीं थी। परन्तु इतने दिनों तक उनके प्रेम-धर्म-वाहिनी पूर्णाङ्ग नहीं हो पायी थी। ग्रमी उनके अभि यात्रा मार्ग में इन प्रधान सहकारी की नितान्त आवश्यकता थी। ग्रवधूत नित्यानन्द के ग्राविमीव से वह अमाव आज दूर हो चुका है। ग्रव यात्रा के आरंभ की बारी है।

नवद्वीप की गली-गली में निताई ने प्रवल उत्साह से नाम प्रचार का शुभारंम कर दिया है। नगर के लोग काना-फूसी करते रहते—ये निमाई पंडित कौन हैं एवं उनके साथियों के कीर्तन नर्तन से लोग बच नहीं सकते, इसके ग्रलावा, यह दिव्यकान्ति, शक्तिवर साधक कहाँ से ग्राकर जुट गया ? कीन है यह प्रेमधन मूर्ति अवधूत ?

इसके बाद से नित्यानन्द श्रीवास पंडित के घर में निवास करने लगे।
सर्वेबन्धनमुक्त आनन्दमय महापुरुष, तथा माव मी सदा बालकवत् बाल चापल्य
तथा आनन्दरस से सदा उफनते रहते। श्रीवास की स्त्री मालिनी देवी की
निताई माँ कह कर पुकारते थे। इस बत्तीस वर्ष के बालक को लेकर मालिनी
देवी के परेशानी की भी सीमा नहीं थी। चंचलता एवं हठ के नाना ग्रत्याचार
उन्हें सहन करने पड़ते। निताई, अपने हाथ से कुछ खाते भी नहीं हैं, इसलिये
मालिनी देवी को उन्हें खिलाना भी पड़ता है। मिक्तिनिष्ठ श्रीवास पंडित की
दृष्टि में निताई अत्यन्त दुर्लभ घन हैं। कृष्ण ने कृमा करके उनसे मिला दिया
इसके अलावा प्रभु के श्रीमुख से वे नित्यानन्द के स्वह्नप का माहात्स्य सुन

चुके हैं। इस घर में ये महापुरुष स्रवीष्ठित है, यह उनके लिये परम सीमाग्य की बात है।

प्रमु ने एक दिन कौतुक करते हुए श्रीवास से कहा, 'शंडित, तुम यह सब क्या कर रहे हो ? अज्ञात जाति-कुल के इस अवधूत को तुम घर में क्यों रख रहे हो ? इसके जाति ग्रथवा कुल का कोई ठिकाना है ? शीघ्र ही इसे राम-राम करके विदा करो।"

यह प्रमु की एक परीक्षा मात्र है, यह समझने में श्रीवास को विलम्ब नहीं हुमा। उन्होंने हैंस कर कहा, "प्रमु, तुम्हारी छलना से मैं पूरी तरह अवगत हो गया हूँ। जो तुम्हें एक दिन के लिये भी प्रेम करता है, मिक करता है, वह मेरे लिये प्राण प्रिय हो जाता है। और श्रीपाद नित्यानन्द तो तुम्हारे अमिन्न स्वरूप ही हैं, वे तो मेरे लिये प्राणों से भी प्रिय हैं। मेरे लिये इस तरह की परीक्षा क्यों, प्रमु ?"

नित्यानन्द के माहात्म्य को श्रीवास काफी हद तक समझ गये हैं, यह जान कर, उस दिन प्रमु के ग्रानंद की सीमा नहीं रही। मुस्कराते हुए, उन्होंने वर प्रदान किया, "श्रीवास, ग्राज मैं तुम्हारे ऊपर ग्रत्यन्त प्रसन्न हूँ। मैं कह देता हूँ कि तुम्हारे घर मे कमी दारिद्र्य नहीं रहेगा साथ ही तुम्हारे स्वजनों की मेरे ऊपर ग्रचला मिक्त रहेगी!

शनी माता के लिये भी निताई एक अमूल्य निधि हैं। गौराङ्ग ने स्वयं उनसे निताई का परिचय देते हुए कहा, ''माँ, यह तुम्हारा खोया हुआ लड़का विश्वरूप है। '' बहुत दिनों से दबा हुआ निश्वास माँ के हृदय से निकल पड़ा। अश्रुसजल नेत्रों से उन्होंने नित्यानन्द से पूछा, ''बेटा, क्या सचमुच तुम मेरे विश्वरूप हो?''

वृद्धा को ग्राश्वासन देते हुए निताई ने कहा, "हा माँ, मैं ही बता तुम्हारी सन्तान हूँ।"

निमाई एवं निताई—इन दोनों को छेकर शबी के ब्रानन्द एवं गर्व का सीमा नहीं है। निताई नये-नये ही ब्राये हैं, अवश्य, परन्तु दो दिनों में ही उनके परम प्रिय हो उठे।

गौराङ्ग के मक्तों की संख्या उन दिनों बढऩी ही जा रही बे बूतया उन का समाज विस्तृत होता जा रहा है। प्रमु ने अब निताई एवं हरिदास को बुलाकर कहा, आज से तुम दोनों मेरे जीव उद्धार के कार्य मे सहायक हो। देश में पाप, ध्रनाचार तथा शुष्क धर्माचरण फैल गया है। समी के घर-धर जाकर तुम कृष्ण नाम का वितरण करो। यह कार्य तुम दोनों के अलावा श्रीर कौन कर सकेगा? पंडित—मूर्ख, साधु—ग्रसाधु सभी के पास तुम लोग इस मुवन मंगल नाम के वाहक बनो।"

प्रमुका निर्देश पाकर, नित्यानन्द बहुत खुश हैं। ईश्वर निर्दिष्ट व्रत के रूप में उन्होंने इस कार्य को ग्रहण किमा। नवद्वीप के घर-घर, गली-गली में वे सब के साथ हरिनाम का वितरण करने लगे। उनके प्रधान सहायक हुए नामाचार्य यवन हरिदास।

दोनों के ही शरीर पर संन्यासी का परिधान रहता। दीर्घाकार शरीर तथा दिव्य लावण्य भरे रूप को देखकर सभी को परम तृष्ति होती। गंभीर स्वर मे नाम कीर्तन सुन कर भक्त जन धन्य हो उठते।

उन दिनों ग्रधामिक एवं वैष्णव द्वेषियों की संख्या भी नवद्वीप में काफी अधिक थी। नाम प्रचारक इन दोनों संन्यासियों को देख कर कोई ग्रवहेलना करता तो कोई टिटकारी मारता तथा कोई मारने को भी दौड़ता। परम-मागवत नित्यानन्द पर इन बातों का कोई ग्रसर भी नहीं पड़ता। हरिदास को साथ लेकर वे सारे नगर में घूमते रहते तथा रो रो कर सभी से कहते, "माई कुपा करके एक बार कुष्ण नाम का उच्चारण करो, तथा हमको बिना मूल्य के खरीद लो।"

जगन्नाथ और माघव नवद्वीप के दो प्रमावशाली व्यक्ति थे। इन्हीं के ऊपर नगर की शांति रक्षा का भार था। जिस तरह अर्थ एवं सामध्यं का उन्हें अभाव नहीं था, उसी तरह अत्याचार एवं पापाचार की भी उनके अन्दर कभी नहीं थी। दोनो भाई सर्वदा शराब के नशे में चूर रहते। भक्त वैष्णवों को देखते ही वे उनका उपहास करते तथा असम्मान एवं अत्याचार करने में भी उन्हें देर नहा लगती। सारी निदया इन दोनों के डर से काँप उठती थी।

निताई एवं हरिदास इन दोनों के कुकीर्त्त की बहुत सी बातें सुन चुके थे। दोनों मतवालों का हो-हल्ला भी कई वार वे दूर से देख चुके थे।

निताई सोचने लगे, पापियों के उद्घार के लिये ही गौराङ्ग का ग्राविर्माव हुन्ना है। परन्तु कृपा दान के लिये इससे बड़ा पातकी प्रमू को कहाँ मिल पायगा? उनकी शक्ति-विभूति की कोई लीला न देख पाने के कारण ही तो लोग इस तरह उपहास करते हैं। यदि जगाई-मधाई का परिवर्त्तन संभव हो सके तो सभी प्रमृ के प्रभुत्व को समझ सकेंगे, और उनका जय गान करेंगे।

निताई ने उस दिन परम-मागवत् हरिदास से कहा, 'माई हरिदास, इन दोनों पापियों की दुर्गति तो तुम देख ही रहे हो। हरि नाम गान के अपराध में, मुसलमान काजी के आदेश से, तुम्हारे ऊपर कितना भीषण अत्याचार हुआ था। परन्तु तुम तो उन लोगों के लिये अपनी शुमेच्छाएँ ही व्यक्त करते रहे। अब तुम अपने अन्तर से जगाई-मधाई के उद्धार का संकल्प करो। शीझ ही प्रमु इन पर कृपा करेंगे। इस कार्य के संपन्न हो जाने पर, देशवासी प्रमु के माहात्म्य एवं प्रभाव को समझ सकेंगे।"

हरिदास ने हँसते हुए कहा, ''श्रीपाद, यह बात तुम्हारे मुँह से श्रच्छी नहीं लगती। तुम्हारी इच्छा तो प्रमुकी ही इच्छा है, यह मुझे पूर्ण रूप से जात है। तुमने जब एक बार सोच लिया है कि जगाई-मधाई का उद्घार होने से कल्याण होगा, तब प्रमु की कृपा से उन्हें वंचित करने में कौन समर्थं है ?"

दोनों ही उस दिन साथ-साथ, जगाई-मधाई के निवास के निकट उपस्थित हुए । उद्दत्त स्वर में हरिनाम की तंन शुरु हुआ । सारा काण्ड देख कर सभी , श्रवाक् रह गये । ये दोनों संन्यासी क्या पागल हो गये हैं, या मरने की उनकी लालसा हो रही है ? की न-सा घृणित कार्य अथवा हिंसा का कार्य ये दुरात्मा नहीं कर सकते ? कोई-कोई सामने आकर उन्हें सतर्क भी कर गये, ''क्यों भाई जान-बूझकर इन बदमाशों को गुस्सा दिला रहे हो ? तुम लोगों को क्या प्राणों का मोह नहीं है ?"

हरिदास को साथ लेकर नित्यानन्द बढ़ते ही गये। सामने ही मूर्तिमान यमदूत के सदृश जगाई और मधाई खड़े हैं। ग्रधिक शराब पी लेने के कारण दोनों आँखें लाल हो रही हैं तथा हाथ में लाठी है। उत्तेजित होकर कृष्ण नाम-रत दोनों संन्यासियों को ओर वे दौड़ पड़े। कौतुकी नित्यानन्द को समझ पाना भी कठिन है। वृद्ध हरिदास को खींचते हुए वे वहाँ से तीव्र गित से माग खड़े हुए।

राजपथ पर उस समय तक मगदड़ मच गयी थी। वैष्णव संन्यासी, किसी तरह प्राण बचा कर माग गये हैं, यह जान कर सभी ने चैन की साँस ली। व्यंग करने वाले लोगों की भी कभी नहीं थी। वे कहते, 'इन दोनों पापिष्ठों को भ्राखिर इस तरह छेड़ने से क्या लाभ निकला, भ्रौर फिर जब इन्हें छेड़ कर गुस्सा दिला ही दिया तो यह भागना क्यों ?''

लीलामय नित्यानन्द का ग्रसली स्वरूप, उनके सहकारी, हरिदास के लिये ग्रज्ञात नहीं था। अब बनावटी कोघ दिखलाते हुए वे कहने लगे, ''बीच बाजार

में बेतों की मार सहन किया है। जल में डूब कर भी रक्षा की है। इतना अन्याचार सहन करने के पश्चात् भी प्राण किसी तरह बचे थे। परन्तु आज देखता हूँ, कि चंचल अवधूत का साथी बन कर उसे भी खोना होगा!"

कौतुकी नित्यानन्द जगाई-मधाई के उद्धार की पृष्ठमूमि का सृजन कर रहे हैं। इस लीलों के लिये गौराङ्ग के आविर्माव एवं करुणा की आवश्यकता है। ऐसा न होने पर उनके अलौकिक शक्ति का परिचय लोगों को किस तरह मिल सकेगा? उनके प्रमुख की प्रतिष्ठा जन साधारण में कैसे हो सकेगी? पहले वे इन दोनों दुरात्माओं के अत्याचार की बात प्रमु के कानों तक पहुँचा देना चाहते हैं। उसके बाद एक बड़े संकट की सृष्टि करके उन्हें इस पातकी उद्धार की लीला में अवतरित करा देना चाहते हैं।

अपने मनोमाव को उन्होंने नितान्त गुप्त ही रखा। हरिदास से उन्होंने किठते हुए कहा, 'मेरी चंत्रलता को दोष देने से क्या लाम होगा! एक बार अपने प्रमु की बात मी तो सोच कर देखो। सात्विक ब्राह्मण की संतान होकर उन्होंने राजसिक वृत्ति धारण कर रखा है। परिकरों पर आदेश जारी कर डाला है, कि घर - घर कुष्ण नाम वितरण करते हुए घूमना होगा। उनके इस आदेश का उल्लंघन करने से भी काम नहीं चलने का, साथ ही दुरात्माओं के पास जाकर हम लोगों के प्राण संकट में पड़ जायेंगे। इसीलिए कहता हूँ, हिरदास, मुझे न दोष देकर एक बार अपने का काण्ड भी एक बार देख लो।"

उस दिन गौराङ्ग, मक्तजनों के साथ, इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। नित्यानन्द तथा हरिदास दोनों ही असफल दूतों की तरह वहाँ जाकर उपस्थित हुए। नित्यानन्द ने जगाई-मधाई के नाना दुष्कर्मों की बात और आज अपने पलायन की बात का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। इसके उपरान्त कहा, ''प्रमु, तुम नबद्वीप के इन दो महापापियों के समक्ष कृष्ण नाम लेने को कहो, तभी तो लोग तुम्हारे माहात्म्य को समझ पायेंगे। जो धार्मिक हैं वे तो अपने स्वभाववश ही नाम कीर्तन के लिए अप्रसर हो जाते हैं। परन्तु जो चरम पातकी हैं, उन्हें मिक्त मार्ग पर ले आओ तभी तो तुम्हारा पतितपावन नाम सार्थक होगा।"

प्रेमावतार नित्यानन्द के इस अनुरोध को टालने का कोई उपाय नहीं था। प्रमु को जगाई-मधाई उद्घार के लिये वचन देना पड़ा:

हासि बोले विश्वम्भर—

हइल उद्धार।

येइक्षणे

दरशन

पाइल तोमार ॥

विशेषे चिन्तह तुमि एतेक मंगल। ग्रिचिरात् कृष्ण तार करिबे कुशल।।

प्रेम मिखारी नित्यानन्द निदया के मार्गों पर घूमते रहते, तथा साधुअसाघु, मक्त-ग्रमक्त सभी के दरवाजे पर जाकर खोज-खोज कर नाम-प्रेम का
दान करते। एक दिन कीर्तन-परिक्रमा करके वे लौट रहे थे। साथ में थे,
उनके सहकारी हरिदास। दोनों ने ही देखा, नजदीक ही शराब के नशे में पूर
दोनों माई जगाई-मवाई इधर-उधर घूम रहे हैं। ग्राज इनके उद्धार के लिये
निताई कृत संकल्प हैं। दोनों हाथ उठा कर, नाच-नाच कर वे उच्च स्वर में
नाम संकीर्तन करने लगे।

दोनों पापी अत्यन्त को घित एवं उत्तेजित होकर दौड़ पड़े। यह तो निमाई पंडित का साथी, वही अवधूत है—नया दिन हो अथवा रात पतले स्वर में हरिनाम चीखता हुआ, लोगों की शांति मंग करता है। जगाई-मवाई, दोनों ही हरिनाम के विरोबी हैं, यह बात वह अच्छी तरह जानता है, तब मी उसे कोई मय अथवा डर नहीं है! इतनी मजाल तो सारे नवद्वीप में किसी की नहीं है। मधाई कोघ से अपना संतुलन खो बैठा। निताई के माथे पर उसने जोर से एक फूटी हुई हाँड़ी दे मारा।

श्राघात के फलस्वरूप, निताई के माथे से रक्त की घार बह चली। एक हाथ से उन्होंने फटे हुए स्थान को दबा कर कृष्ण नाम का कीर्तन जारी रखा। राहगीर करुण दृष्टि से इस श्रद्भ त दृश्य की श्रोर देख रहे हैं। परन्तु, इस काण्ड में हस्तक्षेप कर सकें, ऐसा दुस्साहस किसे है? पापियों से एक बार झगड़ा कर लेने पर कोई निस्तार नहीं है। परन्तु मधाई की हठवादिता से जगाई अत्यन्त चंचल हो उठा। इस संन्यासी ने ऐसा तो कोई अपराध किया नहीं। इसके श्रलावा व्यक्तिगत रूप से दोनों माइयों की उसने क्या क्षति की है? मधाई इतना निष्ठुर न भी होता तो काम चल सकता था। निताई के सीने से रक्त बहुता जा रहा है, परन्तु उनके मुख पर कोई विकार अथवा वैलक्षण्य नहीं है। दिन्य कान्ति पुरुष के दोनों नेत्रों से ग्रंतर को स्पर्श कर देने वाली करुणा की घार बह रही है। इस प्रेमिक संन्यासी में कीन सी ऐसी मोहिनी चिक्त है, कि जगाई उसके ग्रमोच श्राकर्षण से उसी क्षण बैंध सा

उत्तेजित मधाई निताई को दुवारा मार पाता, इससे पूर्व ही जगाई ने उसे दीड़ कर पकड़ लिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, ''अरे, क्यों इस बाहरी संन्यासी को इतनी निष्ठुरता से मार रहा है ? अब रुक जा।" मधाई को रुकना ही पड़ा और इस तरह नित्यानन्द एक प्राणघाती ग्राघात से बच गये।

इस वीच गौराङ्ग के पास भी इस हगामे की खबर पहुँच चुकी थी। उन्हें ज्ञात हो गया कि मधाई की मार से नित्यानन्द आहत हो चुके हैं ग्रौर उनके सिर से रक्तसाब हो रहा है। मक्तों के साथ, वे उसी समय दौड़ते हुए घटना स्थल पर ग्राकर उपस्थित हो गये।

प्राण सम, निताई आहत हो गये हैं। चोट की जगह से झरझर रक्त निकल। रहा है। इस दृश्य को देख कर उस दिन गौराङ्ग के घैं यें का बाँघ टूट पड़ा कोध के कारण उनके मुख से हुँकार निकल पड़ा। आज वे इन पापियों को चरम दण्ड दे ही डालेंगे।

निताई ने जल्दी से दौड कर उनका हाथ पकड़ लिया। प्रेम-विगलित स्वर में उन्होंने कहा, 'प्रमु शांत हों, मधाई ने यह काण्ड किया है, परन्तु जगाई तो निरपराध है। वरन्, उसकी सहायता से ही मेरी प्राण रक्षा हुई है। सच कहता हूँ, प्रमु, इस आघात एवं रक्तपात से मुझे कोई कष्ट नहीं हुश्रा है। कुपा करके मुझे जगाई तथा मधाई की भिक्षा दे दो।''

तव तक जगाई के प्रति प्रभु की करुणा का उदय हो चुका था। उसी ने
तो परम प्रिय नित्यानन्द के जीवन की रक्षा की है! फिर आज उसको प्रभु
के लिये प्रदेय कुछ नहीं है। प्रेमपूर्वंक, दोनों हाथ बढ़ा कर उन्होंने जगाई का
स्रालिंगन करते हुए कहा, ''जगाई, तुमने स्राज मेरे प्राण सर्वेस्व नित्यानन्द के
जीवन की रक्षा करके मुझे खरीद लिया है। आशीर्वाद देता हूँ कि कुष्ण-कुपा
की तुम्हारे ऊपर वर्षा होती रहे। आज से तुम्हें भक्ति का लाभ हो।''

प्रमुकी महिमा तथा वरदान दोनों ही अपूर्व था। समवेत पार्वंद एवं भक्तगण, जय व्विन कर उठे। गौराङ्ग के दिव्य स्पर्श मात्र से जगाई के शरीर में ग्रद्भत प्रेमावेश दृष्टिगोचर होने लगा। वह उसी समय मूहित होकर जमीन पर गिर पड़ा।

श्रव तक मधाई के हृदय में भी तीव परवाताप की श्रिग्न प्रज्जवित हो उठी। वह श्रधिक धैर्य नहीं रख पाया एवं अश्रुपूरित नेत्रों से उसने प्रभु के चरण पकड़ लिये। कहने लगा—दोनों भाइयों ने इतने दिनों तक एक साथ ही पाप किया है, परन्तु आज क्यों क्रुपा-वितरण के समय आपका यह दो तरह का व्यवहार ? इसके अलावा, मधाई ने अधर्माचरण किया है, अवश्य, परन्तु दयामय प्रभु अपना व्यक्तिगत धर्म, द्या धर्म, क्यों छोड़ रहे हैं ?" परन्तु मधाई के इस ऋन्दन एवं विनती से प्रमु टस-से-मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, "मधाई, तुम्हारे ग्रपराध की कोई सीमा नहीं है। परम भागवत एवं मेरे ग्रमिन्नहृदय नित्यानम्द का तुमने रक्तपात किया है। ग्रगर श्रीपाद कृपा करके तुम्हें स्वयं ही क्षमा कर डालें तभी तुम्हारी रक्षा हो सकती है। तुम उन्हों के चरण पकड़ो।"

मघाई के पैर पकड़ते ही, निताई ने उसे दोनों हाथ बढ़ा कर उठा लिया श्रीर प्रेमालिंगन में श्राबद्ध करते हुए उसके सारे अपराघों को क्षमा कर डाला। श्रव प्रमुकी कृपा का वर्षण करा कर दोनों महापापियों को शुद्ध कर लेना होगा। निताई ने सानुनय उनसे कहा—

> कोन जन्मे थाके यदि सुकृति । आमार दिनु माधाईरे सब निश्चित ।। शुनह सोरे अपराध यत तार नाई। किछ छाड़ कुपा माया माधाई।। (चै. मा.) तोमार

श्रवधूत नित्यानन्द का यह कैसा क्षमासुन्दर रूप, और यह कैसी परम-मधुर प्रेम-लीला ! भक्तगण पुलकाचित देह और श्रिनमेष दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। समवेत कण्ठों की आनन्द व्विन के मध्य, गौराङ्ग ने अब मधाई को श्रालिंगनबद्ध कर डाला, श्रौर उसे प्रेम-भिक्त दान कर कृतार्थ कर डाला। जगाई-मबाई को श्रात्मसात् कर डालने की लीला ने उस दिन श्रवधूत नित्यानन्द के प्रमाव को नवद्वीप के मक्तगणों के समक्ष उद्घाटित कर डाला।

# × × ×

क्षमा और आह्वासन पा जाने से ही क्या होता है, मघाई का हृदय नित्य तीत्र पश्चात्ताप से दग्ध होता रहा। एक दिन नित्यानन्द के दोनों पैर पकड़ कर उसने कहा, "प्रमु, मैं इतना नीच हूँ कि तुम्हारे दिन्य अंगों पर आधात करके रक्त बहाया है। मेरे इस पाप का प्रायश्चित किस तरह होगा, कृपा करके यह भी तो बता डालो।" नित्यानन्द के चरणों में शरण लेकर, वह बार-बार उनकी महिमा की स्तुति कर रहा है। दयालु निताई ने ग्रश्नुपूरित नेत्रों से उसकी श्रोर दृष्टिपात किया । श्रपने दिन्य शरीर के ग्रालिंगन से उसे आबद्ध करते हुए कहा--

शिशु पुत्रे मारिले कि बापे दुःख पाय। तोमार एई प्रहार मोर गाय ।। त्रमि कारिले स्तुति, देई शुने। इहा हइबेक सेई भक्त आमार चरणे। प्रमुर तुमि श्रामार श्रनुग्रह पात्र। तोमार दोष श्रामाते नाहि तिल मात्र ।। चैतन्य भजे जन सेई मोर प्राण। यमे यमे ग्रामि तार करि परित्राण ।। (चै: भा:)

प्रेमावतार नित्यानन्द के आलिंगन एवं आश्वासन को पाकर, मधाई के मानो प्राण बच गये। उसके हृदय के ऊपर से मानो एक विशाल पत्थर हट गया। उसने निताई के चरणों में निवेदन किया, ''दयालु प्रमु, तुमने तो मुझे अपने बाहु पाश में जकड़कर आज उद्धार कर डाला। परन्तु अनेक वर्षों तक जो मैंने इतने लोगों की हिंसा की है, कितने अपराध किये हैं, उसकी तो कोई सीमा एवं गिनती नहीं है। मैं उन लोगों को आज पहचान भी नहीं पाऊँगा! उनके समक्ष मैं अपनी क्षमा प्राथंना किस तरह प्रकट कर सकूँगा? कुपा कर मेरे लिये इसका विधान बता दो प्रमु।"

नित्यानन्द ने उपाय भी बता दिया। ''मघाई, तुम ग्रांग से सर्वेश्वपराध्य मंत्रनकारी गंगा की सेवा कार्य का आरम्म करो। गंगा के घाटों पर हजारों मुक्तिकामी मक्तों का समावेश होता है। उनके लिए एक घाट का निर्माण कर डालो, तथा दिन-रात गंगा तीर पर निवास करके मक्तों का पदरज एवं ग्राशीर्वाद ग्रहण करो।"

मधाई ने इस उपदेश का पालन करने में विलम्ब नहीं किया। अपने हाथ में एक कुदाली लेकर, वह घाट निर्माण का बती हो गया, तथा गंगा तट पर आगत मक्तों की सेवा में उसने भ्रपना जीवन उत्सर्ग कर डाला। भ्रपने द्वारा निर्मित इस घाट पर मधाई प्रतिदिन उषाकाल में उठ कर स्नान करता, तथा दो लाख नाम-जप समाप्त करता। उसके बाद स्नानाथियों के चरणों में मक्तिपूर्वक प्रणत होकर, कातर स्वर में निवेदन करता—

> ज्ञाने वा अज्ञाने यत करिनु अपराघ सकल क्षानिया मोरे करह प्रसाद।

इसी घाट पर बैठ कर उसने एक कठोर-तपा ब्रह्मचारी के रूप में ख्याति अजित की । आज मी नवद्वीप में 'मघाई का घाट', पाखंडी मघाई के इस दिव्य रूपान्तर की पवित्र स्मृति को हृदय में सँजोए हुए है ।

कौतुकी प्रमु, मक्तों के समक्ष अवघूत नित्यानन्द की महिमा के प्रचार के लिये व्यग्न हैं। मुस्कराते हुए उन्होंने कहा, ''मुरारी, तुम्हारे प्रणाम का तरीका भ्राज दूसरी तरह देख रहा हूँ।"

'प्रमु, सब तुम्हारी ही लीला है। तुमने जिस तरह से दिखाया और समझाया, उसी के अनुरूप तो मुझे ग्राचरण करना पड़ा। तुम्हीं ने तो स्वप्न में ग्राविमूंत होकर दिखला दिया—िक नित्यानन्द तुम्हारे ज्येष्ठ हैं।

समवेत भन्तों को सुनाते हुए स्नेहपूर्वक गौराङ्ग ने कहा, ''मूरारी, तुम मेरे, ग्रत्यन्त प्रिय हो, इसीलिये तो नित्यानन्द के तस्व को समझने का श्रधिकार तुम्हें मिला है।''

### × × ×

प्रमुकं कर्म तीला एवं अपालीला के प्रवान सहकारी थे तित्यानन्द । कोध रहित, परमानन्द रूपी इन विराट् पुरुष के कीर्तन रस से सम्पूर्ण निदया प्लावित था । मनुष्यों के घर-घर वे प्रेम-मिक्त का भोग लेकर घूमते रहते । उन्होंने प्रमु द्वारा प्रवित्तित मंडली के संगठन को घीरे-धीरे पूर्णाङ्ग बना डाला । यह विराट संगठन शिवत गौराङ्ग के काजीदलन लीला में परम सहायक हो उठी । मुसलमान शासनकर्ता के आदेश को अमान्य करके इस क्षेत्र में प्रकाश्य रूप से सर्वप्रयम कीर्तन अनुष्ठान की स्वाधीनता घोषित हुई।

बहुत से लोगों ने भ्रब प्रमु गौराङ्ग के चरणों में शरण लेना भ्रारम्म किया। वैष्णव मक्त गोष्ठो का आकार मी क्रमशः बड़ा होता गया। परन्तु फिर मी उन दिनों पाखंड, पापाचारी एवं वैष्णव विरोधियों की संख्या उस क्षेत्र में कम नहीं थी। प्रेम-मिक्त धर्म के नेता निमाई पंडित को स्वीकृति देने के पक्ष में वे नहीं थे। प्रकाश्य रूप से वैष्णवों पर नाना प्रकार की लांछना एवं उपहास करते, तथा श्रनेक बार अत्याचार करने में भी उन्हें कोई द्विया नहीं होती थी।

प्रमु ने एक दिन गुष्त रूप से नित्यानन्द को अपने पास बुलाया। कहा, श्री पाद, मेरे हृदय को इच्छा है कि पापिनलण्ठ जीव को मैं हिरिनाम के महा मंत्र का दान करूँ, जिससे वे उद्घार पा सकें। परन्तु यह कार्य सफल कहाँ हो पा रहा है ? हिंसा एवं द्वेष की अग्नि प्रज्वित करते हुए निन्दक गण मेरे विरुद्ध गलत प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। इसका एक मात्र प्रतिकार है, मेरा संन्यास ग्रहण। संसार का भोग एवं सुख का एकदम त्याग न कर देने पर, संसार के जीव मुझे प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तथा मेरी वात की भी कीमत वे नहीं समझेंगे।"

नित्यानन्द के सिर पर मानो यह आकस्मिक वज्राधात पड़ो । रूद्ध कण्ठ होकर करुण दृष्टि से वे प्रमु की मूर्ति को एकटक देख रहे हैं।

प्रभु ने समझा, उनके विच्छेद का पूर्वामास नित्यानन्द को तीव्र प्राघात पहुँचा रहा है। सांत्वना देते हुए, उन्होंने प्रेम सिक्त स्वर मे उनसे कहा,— 'श्री पाद, सोवो तो, सर्वं व्यापी सन्यासी का कोई शत्रु नहीं है। मैं वैसे ही सन्यासी होकर, रो-रो कर लोगों के द्वार-द्वार पर कृष्ण नाम की भिक्षा करूँगा। ऐसा हो जाने पर तो वे नाम प्रचार में बाघा डालने के लिये प्रावेंगे नहीं? इसलिये तुम मेरे संन्यास की बात से इस तरह व्यथित न होग्रो।"

नित्यानन्द फिर मी निरूत्तर ही रहे। यह कैसी महा-दुर्देव की बात ग्राज उन्हें सुननी पड़ रही है? किस मुँह से वे प्रमु के इस निष्ठुर प्रस्ताव पर ग्रपनी सम्मति देंगे?

प्रमु ने ग्रव ग्रपने ग्रंतिम ग्रस्त्र का प्रयोग किया। अपने ग्राविर्माव के गोपन कारण को बताते हुए उन्होंने ग्रवधूत से कहा—

> इथे तुमि किछू दु:ख ना पावियो मने। विधि देह तुमि मोरे संन्यास कारणे।। जगत् उद्धार यदि चाई करिवारे। इहाते निषेध नाहि करिवे श्रामारे।।

अब तित्यानन्द ने अपना मुँह खोला। सजल नेत्रों से प्रेम गद्गद् स्वर में उन्होंने कहा," प्रमु तुम स्वेच्छामय हो। जिस सिद्धान्त को तुमने मन ही मन स्थिर कर डाला है, उसके विपरीत जा सके, ऐसी शक्ति किसमें है? तुम्हारे विछोह से भक्तों की क्या गित होगी, शबी माँ एवं विष्णु प्रिया की कैसी शोबनीय अवस्था हो जायगी, केवल यही मैं सोच रहा हूँ। अपनी इस जीव उद्धार-लीला की बात केवल तुम्हीं जानते हो। जब तुमने सन्यास ले लेने का निर्णय ले ही लिया है, तो वही हो। परन्तु अपने मन की बात अपने अंतरंग भक्तों से एक बार कह डालो जिससे अंततः वे इसके लिये प्रस्तुत हो सकें।"

नित्यानन्द के इस अनुरोध को गौराङ्ग ने अस्वीकार नहीं किया। इसीलिये पार्षदों मे से कई लोगों को इस आच्छन्न विच्छेद की बात उस दिन मालूम हो सकी।

# × × ×

ग्रंततः प्रभु के गृह त्याग का दिन भी आ पहुँचा। मकों का प्रेम बन्धन' स्नेहमयी जननी का म्राकर्षण तथा पत्नी का प्रण्य पाश छिन्न करके वे रास्ते पर बाहर निकल पड़े। काटोग्रा नगर में परम मागवत सन्यासी, केशव मारती का आश्रम था। इन्हीं महापुरुष से उन्होंने सन्यास मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। उनका नवीन नामकरण हुआ—श्री कृष्ण चैतन्य। इस समय उनके संगी होने के ग्रधिकारी हुए अवधूत नित्यानन्द तथा गदाधर इत्यादि पंच पार्षद।

काटोश्रा जाकर दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्, श्री चैतन्य का प्रेम-सिन्धु ग्रत्यन्त उत्ताल हो उठा। महाभाव-रस में सदा मतवाले रहते। उनके हृदय मे निरंतर नीलावल नाथ दारु ब्रह्म का श्रमोध अह्वान प्रतिष्विनित होता रहता। इसीलिय श्रब वे व्याकुल होकर महाधाम नीलावल की श्रोर श्रग्रसर हुए।

चिर विदा से पूर्व प्रमु, जननी तथा मक्तों के साथ एक बार मिल लेना चाहते हैं। उन्होंने नित्यानन्द को बुलाकर कहा, ''श्री पाद ग्रब मैं नवद्वीप वापस नहीं जाऊँगा। शांतिपुर मे ही श्रद्वैत आचार्य के भवन में प्रतीक्षा करूँगा। तुम स्वयं जाकर जननी एवं मक्त जन को यह सूचना दे दो।'

नित्यानन्द के नवद्वीप पहुँचते ही मक्त वैष्णवों में सर्वत्र म्रानन्द का वातावरण छा गया। समी प्रभु के संवाद के लिये अत्यन्त व्यम्र हो उठे। सभी को आद्यास्त करके निताई शची माता की चरण बन्दना हेतु गये।
प्रिमु के घर का दृश्य देखकर उनके लिये धैर्य घारण करना कठिन हो गया।
पुत्र शोक से माता उन्मत्त प्राय थीं। निरंतर उनका विजाप जारी था।
वारह दिनों से उन्होंने कोई आहार भी नहीं ग्रहण किया था। विरहिवधुरा विष्णु प्रिया की करूण मृत्ति को देख कर आँसू रोक पाना कठिन था।
नित्यानन्द ने, दोनों को ही सांत्वना प्रदान की। उसके बाद उन्होंने शची माता से कहा, 'माँ री, तुम्हारे उपवास के कारण कृष्ण भी उपवास ही कर रहे हैं। तुम स्थिर होकर उठो और मोगान्न प्रस्तुत करो। में मूख से परेशान हो रहा हूँ। तुम्हारे ाथ का प्रसादान्न खाने की मेरी बड़ी ग्रिमलाषा हो रही है। मेरे हो साय मक्तगण भी तुम्हारे हो यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे।'

नयनाश्रुओं को पोंछ कर शची ने भोजन बनाना शुरू किया। उस दिन प्रमु के ही घर मे नित्यानन्द एवं भक्तगण का भोजन संपन्न हुसा। शची देवी के लिये भी उपवास भंग न करना संगव नहीं हो सका। उसके बाद शचीमाता एवं भक्त गण के साथ, नित्यानन्द प्रदेत के घर प्राये। शांतिपुर में उस दिन आनन्द का ज्वार उमड़ पड़ा।

जननो एवं मक्तगण को नाना प्रकार से सांत्वना देकर चैतन्य पुरी की धोर अग्रसर हुए। साथ में केवल ग्रंतरंग भक्त एवं पार्षदगण ही थे।

नृत्य एवं कीर्तन करते-करते, सभी सुवर्ण रेखा के तट पर आ पहुँचे।
प्रभु जल्दी-जल्दी स्नान करके आगे बढ़ चले हैं, और भक्तगण थोड़ा पीछे
पीछे आ रहे हैं। इस समय नित्यानन्द एक दु:साहसी कार्य कर बैठे।

प्रमु, प्रायः मावाविष्ठ एवं अर्धवाह्य अवस्था में रहते थे, इसलिये अपना संन्यास दण्ड उनके लिये ठीक से हाथ में रखना संभव नहीं था। इस कारण पंडित जगदानन्द को ही उसे वहन करना पड़ता। उस दिन पंडित को मिक्सा के लिये बाहर जाना था, इसलिये प्रमु का दण्ड उन्होंने नित्यानन्द के हाथ में सौंप कर उन्हें सतकं करते हुए कहा, "श्रीपाद, प्रमु का यह संन्यास दण्ड तुम्हारे पास छोड़ जा रहा हूँ। इसे अत्यन्त सावधानी के साथ रखना। मैं अभी गाँवों से मिक्सा संग्रह करके वापस आ रहा हूँ।"

नित्यानन्द, उस समय मावावेश में विमोर थे, कमी-कमी अधंवाह्य प्रवस्था में चले जाते थे। प्रमुका दण्ड हाथ में आते ही उनकी चेतना लौट आयी। सोचने लगे, जीवों के उद्धार के लिये ही, प्रेमावतार प्रमुका प्राविभाव हुमा है, फिर उन्हें यह दण्ड-कमण्डलु वहन करने का क्या प्रयोगन है? सहसा, उनके भ्रंतर में न जाने कैसी उद्दीपना का संचार हुमा, कि हाथ में पकड़े हुए दण्ड को उन्होंने टुकड़े-टुकड़े कर डाला और नदी के जल में विसर्जित कर डाला।

वापस ग्राकर पंडित जगदानन्द तो हत्वाक् हो उठे। सावप्रमत्त ग्रवस्था में नित्यानन्द ने यह कैसा कार्य कर डाला ? प्रमु का संन्यास दण्ड तो एक परम पिवत्र वस्तु है। उसे टूटा हुआ जानकर तो वे एक भयानक काण्ड ही कर डालेंगे। पंडित, संकोच तथा भय से जड़ हो गये।

कुछ ही देर वाद प्रभु से उनका साक्षात्कार हुआ। दण्ड को टूटा हुआ देख कर वे चौंक पड़े। ऋद्ध होकर उन्होंने कहा, "किसका ऐसा साहस है, कि उसने मेरे दण्ड की ऐसी दुर्दशा कर डाली है?"

नित्यानन्द उस समय भी माव-विभोर ग्रवस्था में बैठे हुए हैं। गंभीर स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, "प्रमु, यह घृष्टता मुझसे हुई है। यदि इच्छा हो तो तुम इसके लिये दण्ड का विधान करो !"

नित्यानन्द की यह बात सुन कर उन्हें अपने रोष पर काबू करना पड़ा। सर्व पाप-मुक्त अवधूत की यह कैसी लीला है, कौन कह सकता है? इसके अलावा, चैतन्य उन्हें ज्येष्ठ भ्राता का सम्मान देते रहे हैं। इसलिये भावावेश में दण्ड मंग करने के अपराध में दण्डित करने का उपाय ही क्या है?

उन्होंने मात्र इतना ही कहा, 'इस पृथिवी पर एकमात्र यह दण्ड ही मेरा प्रधान अवलम्बन था। कृष्ण की इच्छा से आज वह भी टूट कर टुकड़े -टुकड़े हो गया। अच्छा ही हुआ। अब किसी के साथ भी मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। अबसे मैं अकेला ही मार्ग पर चलूँगा, और अगर तुम लोग भी यदि नीलाचल जाना चाहते हो, तो मुझसे अलग रह कर चलो।''

अंततः इस व्यवस्था को मक्तों को मानना ही पड़ा। प्रभु के आगे रवाना हो जाने पर भक्तगण उनके पीछे-पीछे चले।

जलेश्वर ग्राम में शिव का एक जाग्रत विग्रह विद्यमान है। यहाँ पहुँचते ही प्रमु एक नये माव से उद्दीप्त हो उठे। कीर्तन एवं उद्घड नर्तन के फलस्वरूप वहाँ लोगों की भीड़ जुट गयी।

तब तक अनुसरनकारी परिकरगण वहाँ आकर उपस्थित हो गये।

भक्तप्रवर के मधुर कीर्तन एवं भावाविष्ठ प्रभु के नृत्य ने एक अपूर्व गानन्ददायक परिवेश की सृष्टि कर डाली।

श्री चैतन्यं का अन्तर परम प्रसन्नता से भर उठा। संन्यास दण्ड के भंग हो जाने के फलस्वरूप जितने भी कोध का संचार हुग्रा था, श्रव तक वह दूर हो चुका था। श्रव नित्यानन्द को उन्होंने पास बुलाकर प्रेम सिक्त स्वर में श्रनुयोग दिया—

> कोथा तुमि आमारे करिबे संवरण। मते श्रामार हय संन्यास रक्षण ॥ आरो आमा पागल करिते तुमि चाग्रो। यदि कर तबे ग्रार मोर माथा खाओ।। येनो कर तुमि आमा तेन आमि हुई। सत्य एई आमि समास्थाने कई !!

प्रमु के श्रीमुख से इन कई बातों से अवधूत नित्यानन्द के माहात्म्य एव तत्त्व की बात प्रस्फुटित हो उठी है।

चैतन्य, एकाकी, सबसे पहले नीलाचल पहुँच गये। उस दिन जगन्नाय मंदिर में एक अमूतपूर्व दृश्य दृष्टिगोचर हुआ। श्री विग्रह के दर्शन मात्र से प्रभू प्रेम विह् वल हो उठे। सारे शरीर में अष्ट सात्त्विक विकारों के लक्षण दिखायो पड़ने लगे। थोड़ी ही देर में उनका दिव्य कांति शरीर संज्ञाशून्य होकर घरती पर लोट पड़ा। राज पंडित वासुदेव सार्वभीम, इस समय मंदिर के गर्मगृह में उपस्थित थे। तहण संन्यासी के इस अद्भुत प्रेम विकार को देख कर उनके विस्मय की सीमा नहीं रही। परिचारकों की सहायता से उन्हें वे यत्नपूर्वक अपने कक्ष पर ले गये।

नित्यानन्द एवं श्रन्य साथी जो पीछे पड़ गये थे, श्रबतक प्रभू के पास श्रा गये थे। चैतन्य एवं उनके विशिष्ट मक्तों का परिचय पाकर सार्वभीम के श्रानन्द की सीमा नहीं रही। चैतन्य एवं नित्यानन्द, इन दोनों को ही परम यत्नपूर्वक अपना अतिथि बनाया।

मावप्रधान नित्यानन्द को संमाल पाना अत्यन्त कठिन कार्य था। कभी उनका प्रेमावेश उद्दाम हो उठता तो कभी वे धपने उद्दण्ड नर्तन-कीर्तन एवं हुँकार से सभी को चिकत कर डालते। एक दिन तो मावाविष्ठ होकर उन्होंने जगनाय मंदिर में एक तमाजा ही कर डाला। मंदिर गर्भगृह में खड़े नित्यानन्द उस दिन कीर्तन कर रहे थे। साथ में उनके सहयोगी भी थे। सहसा वे महामाव से उद्दीपित हो उठे। प्रेम प्रमत्त अवधूत के हुँकार से सभी भीत एवं चिकत हो उठे। माव की प्रगाढ़ता में प्रचण्ड वेग से जगन्नाथ-वलराम विग्रह-द्वय को आलिंगन करने के लिये दौड़े। मंदिर के परिचारकगण सभी दौड़ पड़े, परन्तु उन्हें रोकना संभव नहीं हो सका। वेदी के ऊपर चढ़ कर, अवधूत नित्यानन्द ने बलराम विग्रह को आलिंगनबद्ध कर डाला, और उनकी माला निकाल कर अपने गले में डाल ली। उस समय वे ईश्वरीय भाव से उद्दीपित थे तथा उनका शरीर दिव्य आनंद की घटा से उद्धासित था। मक्त एवं परिचारकों की समवेत जयव्वित से श्री मदिर मुखरित हो उठा।

नित्यानन्द का यह प्रेम-प्रमत्त माव उस समय नीलाचलवासियों के विस्मय का उद्देक करने लगा। चैतन्य के प्रधान पार्षद के रूप में, वे सर्वत्र असामान्य मयदा के श्रधिकारी हो गये।

चैतन्य ने दाक्षिणात्य के भ्रमण का संकल्प किया है। मक्त तथा पार्षदों में से किसी को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं है। सभी से उन्होंने कहा, सेतुबन्ध से नहीं वापस था जाने तक वे सभी उनकी नीलाचल में ही प्रतीक्षा करें। नित्यानन्द ने आपित्त की। कहा, ''यह कैसी बात है, प्रभु, एकाकी जाना, तुम्हारे लिये किस तरह संभव है? तुम्हें तो प्रायः ही बाह्यज्ञान नहीं रहता, कब कौन विपत्ति था जायगी, कौन जानता है? किसी को तुम्हें साथ लेना हो होगा। दाक्षिणात्य के सभी मागों से मैं पूर्णतया परिचित हूँ। बहाँ के तीथों की परिक्रमा में पहले ही कर चुका हूँ। मुझे ही अपने साथ जाने दो।"

चैतन्य इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हैं। इस भ्रमण के समय उन्हें बहुत से कार्यों का साधन करना होगा, बहुत से लोगों का उद्धार करना होगा। इस समय वे मुक्त एवं स्वतन्त्र होकर ही चलना चाहते हैं। नित्यानन्द के स्नेह बंबन में अपने को बाँध कर रखना उन्हें स्वीकार्यं नहीं है—

प्रमु कहे आमि नर्तक तुमि सूत्रवार। यैछे तुमि नाचाह तैछे नर्त्तन आमार।। संन्यास करि श्रामि

चिल्लाम वृन्दावन ।

तुमि आमा लैया—

आइला ग्रह्वैत मवन ।।

नीलाचल श्रासिते तुमि

भागिले मोर दण्ड ।

तोमार सदार गाढ़ स्नेहे

श्रामार कार्यं मंग ।।

साथी के रूप में किसी अन्य मक्त को साथ ले जाने का प्रस्ताव भी उन्होंने टाल दिया। ग्रव नित्यानन्द ने विनती करते हुए कहा, ''ठीक है, हम अंतरंगों के दल से मले ही तुम किसी को न ले जाओ, परन्तु परिचारक एवं साथी के रूप में किसी एक को साथ लेना ही होगा।

नित्य। नन्द के इस अनुरोध को टालने का कोई ज्याय नहीं था। अंततः प्रमु ने स्वीकार करते हुए कहा, ''श्रीपाद, तब ऐसा ही हो, तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो।"

प्रमु, दक्षिणात्य एवं ग्रन्थान्य स्थानों वे भ्रमण के पश्चात् श्री क्षेत्र वापस लौट आसे। उनके इस दीर्घ परिक्रमा का उद्देश्य कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। व्रजरस-तत्त्व के मर्मज रामानन्द राय को उन्होंने इस यात्रा में आत्मसात् किया एवं प्रेम-घर्म के बीज का सारे दक्षिण तथा पिष्यम भारत मे वपन करके वे लौट आये।

महाघाम नीलाचल में चैतन्य के लीला नाट्य का मंच धीरे-घीरे प्रस्तुत हो रहा है। भारत के दूर-दूर के क्षेत्रों की उन्होंने पैदल ही परिक्रमा करके लोगों को कृष्ण नाम से उद्बुद्ध कर डाला है। अब उनकी दृष्टि अपनी मातृभूमि गौड़ पर पड़ी। यहाँ के जन-समाज पर तांत्रिक प्रमाव अत्यन्त प्रबल था। नव्यन्याय के तर्क एवं वाद-विवाद से पंडित समाज सर्वदा मुखरित रहता। साघारण मानव के जीवन में नीतिवर्म एवं शरणागित का संकेत मात्र भी खोज पाना दुलंग था। इसी कारण अपनी इस जन्मभूमि में अपने नवीन धर्म का प्रचार न करना कैंसे संभव हो सकेगा? प्रभु, सारे गौड़ देश का मंथन करके, प्रेम-भक्ति का अमृत उड़ेलने के लिये व्यग्न हो उठे।

परन्तु, इस विराट् कार्य का भार वे किसे सौपेंगे ? प्रभु, स्वयं तो संन्यास ग्रहण करके, स्थायी रूप से पुरी धाम में निवास कर रहे हैं। उच्च

कोटि के मक्त एवं सावकों में से भी अनेक उन्हीं के पदिवह्नों का अनुसरण करते हुए संन्यासी हो चुके हैं। अनेक की यह घारणा बन चुकी है कि प्रभु के वास्तिक अनुगामी होने के लिये, गृहस्थ-धर्म का अवलम्बन न करना ही श्रीयस्कर होगा।

केवल अद्वैत, गृहस्थ के रूप में गौड़ में निवास कर रहे हैं। प्रमु के विशिष्ट एवं श्रेष्ठ मर्मज एवं व्याख्याता के रूप में वे परिचित हैं। गौड़ीय मक्त समाज उनके जैसे महापुरुष को पाकर घन्य हो चुका है, इसमें संदेह नहीं। परन्तु अद्वैत वृद्ध हो चुके हैं, श्रीर इस विशाल वैष्णव संगठन का मार ले सकने की उनकी अवस्था नहीं रह गयी है। इसके श्रलावा, गौड़ देश में ज्ञान पत्थी पंडितों का ही बोलवाला है। इनको श्रात्मसात् करने हेतु प्रेमधन मूर्ति निताई जैसे नेता का ही प्रयोजन है। इसीलिये, प्रमु ने मन ही मन सोचा कि यह गुष्मार वे नित्यानन्द को ही देंगे।

निताई, प्रमु के अभिन्न हृदय सहकारी हैं। मक्त-गण उन्हें प्रमु का दितीय कलेवर कह कर सोवने के अभ्यस्त हो चुके हैं। नवीन माव का उद्बोधन कराने तथा नवगठित बैठणव समाज में नृतन उद्दीपना एवं रस-तरंग की सृष्टि करने हेतु उनके जैसा समर्थ पुरुष और कौन है? सारी बातें सोच कर किसी निर्णय पर पहुँचने में प्रमु को विलम्ब नहीं हुआ।

नित्यानन्द को एक दिन अकेले बुला कर वे कहने लगे, 'श्री पाद, मेरे दु:ख की सीमा नहीं है। मैंने स्वयं हो घोषणा की है कि विद्वान-मूखं, ब्राह्मण-चाण्डाल, घनी इदिद्व सभी को आत्मसात् करके हरिमक्ति एवं प्रेम-घमंं का वितरण करूँगा। परन्तु उसका कोई उपाय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तो संन्यासी हो चुका हूँ, गृहस्थों के साथ मेरा कोई संबन्ध नहीं रह गया है। तुम भी यदि समाज से संबन्ध विच्छेद कर लोगे तथा उदासीन हो जाओगे तब पतित एवं अमाजनों की गित क्या होगी? उनका उद्धार कौन करेगा? तुम्हारा इस तरह हाथ खीच लेने से तो काम नहीं चल सकेगा। श्रीपाद, मेरी बात मानो। तुम गौड़ देश वापस चले जाओ तथा वहाँ जाकर गृहस्थ-धमं में प्रवेश करो, एवं समाज की ऊतर मूमि में प्रेम-मिन्त का अमृत-प्रवाह उड़ेल दो।"

यह कैसा निमंम आदेश ! प्रमु की बातें सुनते ही नित्यानन्द मर्माहत एवं स्तब्ध होकर खड़े हैं। यह तो आकस्मिक वच्चपात के सदृश है। अत्यन्त छोटी उमर में वे गृहत्याग करके निकल पड़े हैं, तथा सन्यास एवं अवधूत जीवन के माध्यम से मागवत प्रेंम के परम माधुयं की तलाश में घूमते रहे हैं। अब तक के सारे महान आदर्शों को तिलाञ्जलि देकर ध्रंत में विवाह करके गाहंस्थ्य-जीवन-यापन करना होगा ?

इस बात को भी निताई समझ चुके हैं कि प्रमु के जीव-ऊढ़ार व्रत के वे एक बड़े सहयोगी हैं। इस व्रत के साघन हेतु किसी प्रकार के दुःख एवं स्याग को स्वीकार करने में उन्हें पीछं नहीं हटना है, यह भी सत्य है। प्रमु का ग्राज का आदेश एकदम स्पष्ट एवं द्विघाहीन है। निताई के लिये यह आदेश जितना भी कष्टकर हो, परन्तु उसे ग्रमान्य करने का तो प्रइन ही नहीं उठता। इसलिए सिर झुका कर उन्होंने इस ग्रादेश को ग्रहण किया। सर्वजनवंदित ग्रवधूत नित्यानन्द उस दिन प्रमु द्वारा प्रदत्त श्रृह्खलाश्रों में बँधने को प्रस्तुत हो गये।

निताई गौड़ की श्रोर चल पड़े। उनके साथ श्रेम-धर्म-प्रचार के लिये उपयुक्त दल भी साथ चला, जिनमें प्रमुख थे— रामदास, गदाधर दास, सुन्दरानन्द, परमेश्वर दास तथा पुरुषोत्तम दास।

नित्यानन्द नवीन उद्दीपना से उन्मत्त हैं, तथा रसावेष से ध्रानंद चंचल । उन्होंने मक्त-परिकर लोगों में भी इस समय एक ध्राश्चर्यजनक ध्रलीकिक शक्ति का संचार कर डाला। उसके बाद माविवह्वल साथियों के साथ उद्दण्ड नृत्य करते-करते गौड़ में ध्राकर उपस्थित हुए।

गौड़ देश में उस समय नित्यानन्द का आविर्माव प्रेमदाता 'दयाल निताई' के रूप मे हुआ। मुवनमोहन दिव्य कांति है उनकी तथा नर्तन-कीर्वन उल्लासमय है, पुलकाश्रुओं से प्रेम की घारा वह रही है, तथा वे श्रुद्भुत सात्विक विकारों से युवत हैं। इन अलौकिक पुरुष के सान्निच्य में श्राकर मक्तों को साक्षात् रूप से मागवत प्रेम के स्पर्श का अनुभव होता है। उनके दिव्य प्रेम का दर्शन कर उस दिन सारे लोग मतवाले हो उठे तथा उनके दृष्टि संपात एवं हाथों के स्पर्श से सभी प्रेम प्रमत्त हो उठे। उस दिन गौड़ में प्रेमावतार नित्यातन्द प्रमु मानो भागवती साधना के एक शतदल के रूप मे विराजित हैं श्रीर उनके मधु के लोम से दूर-दूर से मक्तदल एकत्रित हो रहा है।

उस समय नित्यानन्द का वर्णन करते हुए तथा उनके ऐश्वर्य एवं करूणा का दिग्दर्शन कराते हुए वृन्दावन दास ने लिखा है—

याहारे करेन दृष्टि नाचिते नाचिते । सेई प्रेमे ढलिया पड़ेन पथिवीते ॥ यह एक अद्भृत शाक्ति संचारण था। नाचते-गाते, रोते एवं हुंकार करते हुए उस दिन सारे गौड़ में एक अपूर्व प्रेम तरंग की सृष्टि कर डाली।

पानिहाटी ग्राम के रावव पंडित के घर आकर वे उपस्थित हैं। चारों श्रोर अगणित पार्षदों एवं मक्तों की मीड़ है। कीर्तनानन्द का अविराम स्रोत वह रहा है। सहसा, वे ईश्वरीय भाव से उद्दीपित हो उठे। मक्तों को उन्होंने ग्रादेश दिया, कि ग्रभी उन्हें समारोह पूर्वक अभिषेक कराना होगा। घड़े घड़े गंगाजल लाकर नित्यानन्द का ग्रमिषेक सम्पन्न हुआ। गले में वनमाला, तथा चौकी के ऊपर वे बैठे हुए हैं तथा रावव पंडित उनके सिर पर छत्र लगाये हुए खड़े हैं। भक्तों के कीर्तन एवं उल्लासपूर्ण व्वित से चारों दिशाएँ व्वित हो रही हैं।

जनश्रुति है कि उस दिन राघव पंडित के घर पर लीलाकौतुकी नित्यानन्द ने एक ग्रलौकिक काण्ड की सूष्टि कर डाली। पंडित की ग्रोर देख कर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, ''पंडित, शीघ्र मेरे लिये एक कदंब माला गूँथ कर ले आग्रो। कदम्ब मेरे लिये ग्रत्यन्त प्रिय है।''

राघव महान संकट में पड़ गये। विना मौसम के उन्हें कदम्ब कहाँ प्राप्त हो सकेगा? बार-बार हाथ जोड़ कर यह बात दुहराने पर मी उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी। नित्यानन्द ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, "पंडित, एक बार घर के मीतर तो जाकर देखो। तलाश करो। अकस्मात् कहीं यह फूल खिला हुआ भी तो हो सकता है।"

महान आश्चर्य ! राघव पंडित ने देखा, आँगन के एक कोने में एक नीबू के पेड़ में कई कदम्ब के फूल खिल रहे हैं। विस्मय से हत्वाक राघव ने किसी तरह अपने को नियंत्रित करते हुए माला गूँथी। इसके बाद, सबके सामने उसे नित्यानन्द के गले में डाल दिया।

उस दिन के कीर्तन में नित्यानन्द ने एक ग्रौर अलौकिक लीला कर डाली थी, ऐसी किंवदन्ती है। कीर्तन रत भक्तों को सहसा दमनक पुष्प की तीन्न सुगन्य का श्रनुभव हुग्रा। विस्मित होकर सभी एक दूसरे का मुँह देखने लगे। नित्यानन्द ने इस रहस्य का मर्म स्वतः हो कहा—

चैतन्य गोसाई भ्राज शुनिते कीर्तन।
नीलाचल हैते करिलेन आगमन।
सर्वांगे परिया दिव्य दमनक माला।
एक वृक्षे अवलम्ब करिया रहिला।।

सेई श्री श्रंगेर दिव्य दमनक गन्धे।
चतुर्दिक पूर्ण हइ आछ्ये श्रानन्दे।।
तोमा सवाकार नृत्य कीर्तन देखिते।
श्रापने आइसे प्रमु नीलाचल हैते।।
एतेके तोमरा सर्व कार्य परिहरि।
निरवधि कृष्ण गान्नो श्रापना पासरि।।
निरवधि श्री कृष्णचैतन्य चन्द्र-यहो।
समार शरीर पूर्ण हअक प्रेमरसे।।

नित्यानन्द के प्रेमदृष्टिपात से उस दिन, समवेत मक्तगण में एक अपरूप दिन्य मान का संचार हो गया था, तथा कीर्तन क्षेत्र में स्वर्गीय आनन्द का ज्वार उमड़ पड़ा था। उनके अपरूप ऐश्वर्य-प्रकाश के फलस्वरूप हर आदमी, उस दिन प्रेमावेश से आत्महारा हो उठा था—

> अश्रु, कम्प, स्तम्म, धर्म, पुलक हुँकार। स्वरभंग, वैवर्ण गर्जन सिहसार ॥ श्री ग्रानन्द मुच्छी ग्रादि यत प्रेम भाव। भागवते कहे यत कृष्ण श्रनुराग ।। सभार शरीरे हइल सकल। नित्यानम्द स्वरूपेर प्रेम बल।। ये दिके देखेन नित्यानन्द महाशय। सेई दिके महाप्रेम-मक्ति वृष्टि हय।।

पानिहाटि में प्रायः तीन मास तक नाना लीला विलास के उपरान्त, नित्यानन्द खड़दह चले आये। वहाँ भी आनन्द की हाट स्थापित हो गयी। इस हाट में क्रोता थे छोटे से बड़े जनसावारण, विक्रोता नित्यानन्द और परम चैतन्य प्रमु । सुरधुनी के तट पर निताई ने कीर्त्तन ग्रारंम किया—

भज गौराङ्ग कह गौराङ्ग लह गौराङ्गेर नाम। ये भजे गौराङ्ग चाँद से हय ग्रामार प्राण।।

'प्रेमदाता दयाल निताई' का यह एक ग्रपरूप रूप था। गुरु गम्मीर तत्वों का ग्राडंबर नहीं है, सूक्ष्म तत्त्वों का विचार विश्लेषण नहीं है, केवल भावोद्वल कीर्तन-नर्तन एवं नयनाश्रुग्रों की घारा है। ग्राचाण्डाल वे प्रेम वितरण करते रहते, कभी माटी में लोटकर तो कभी लोगों के गले में बांहे डाल कर रोते-रोते वे कहते, "भाई, दया कर के एक बार कृष्ण को भजो, गौरांग को भजो। बिना मूल्य मुझे सर्वदा के लिए खरीद लो। मुझे अपना दासानुदास बना लो, भाई।"

देव प्रतिम महासाधक की यह कैसी हृदय विदारक दोनता एवं श्रार्ति ! जो भी इस दृश्य का दर्शन करता, उसके लिये नयनाश्रुग्नों को रोक पाना कठिन हो जाता । नित्यानन्द को खरीद लेना तो दूर की बात, क्षण भर में ही वह उन्हीं के चरणों पर विकीत हो उठता । प्रेमिक श्रवधूत का प्रेम जिस तरह स्वर्गीय था, उसी तरह उनकी प्रचार पद्धित भी अभिनव थी । भागीरथी के दोनों तटों पर इसी तरह उन्होंने हरिनाम-प्रेम महोत्सव का जागरण कर डाला ।

सर्वत्र यह संवाद फैल गया कि, पिततपावन के रूप में गौड़देश में नित्या-नन्द का अ। विभाव हो गया है 1 माचाण्डाल, नाम सुधा का वितरण करके वे जीव के उद्धार का साधन प्रस्तुत कर रहे हैं। म्रलीकिक थी उनकी शिवत, अपरिमेय था उनका जीव-प्रेम, एवं साथ ही वे प्रमु चैतन्य के द्वितीय कलेवर भी थे। जगह-जगह लोगों के दल के दल इन प्रेमधर्म प्रवर्त्तक विराट् पुरुष के दर्शनार्थ मीड़ लगाने लगें।

प्रेम सरोवर में निताई सर्वदा डूवे हुए हैं— प्रेम रसके ही तरंग भंग से वे सदा मस्त हैं। उनके हुद पद्म पर नये-नये मावों का दल विकसित हो कर नये-नये लीला तरंगों का उद्वोधन करता रहता।

श्र करमात् इस सर्वत्यागी श्रवधृत को न जाने क्या सूझी कि वे मनोहर नागर के वेश में सजिबत होंगे, तथा सारे श्रलंकारों से भूषित हो वे देश में यत्र-तत्र विचरण करेंगे। इस अद्मुत इच्छा के जाग्रत हो जाने के उपरास्त वस्त्रामूषण संग्रह करने मे विलम्ब नहीं हुआ। एक तो यूँ ही शरीर गोरा श्रौर कांतिपूणं था, श्रव नील वसनों से सिजित होकर शरीर श्रौर मी नयनाभिराम हो उठा। गले में रत्नहार, हाथ में सुवर्ण वलय तथा उँगिलयों में कई रत्न जड़ी हुई श्रंगूठियों तथा चरणों में रमणीय रौप्य नूपुर। शरीर चंदन चिंत तथा ललाट पर तिलक चिह्न श्रंकित हो गया तथा गले में पहनायी गयी मिल्लका मालती की शुभ्र सुगन्धित माला। इस दिव्य तथा मोहन वेश में उनके नृत्य की मंगी एक बार जो देखता वही मोहित हो जाता। नित्यानन्द के मुवनमंगल कीर्तन का एक बार जो श्रवण करता उसका सारा श्रंतर सदा के लिए बन्दी हो जाता।

उनका परिषद दल भी कम रंगीला नहीं था। मनोहर व्रज राखाल के वेश में वे सदा सिज्जित रहते। वसन-भूषण की उनके लिये भी कमी नहीं थी। गले में गुञ्जा माला, हाथों में शिङ्गा, वेत्र एवं वंशी लेकर वे लोग शहर तथा जनपद में सर्वत्र घूमते रहते। इन परिकरों में एक-एक मानो मस्माच्छ।दित विह्त हों। अलौकिक प्रेम एवं शक्ति के नाना प्रकाश दिखला कर तथा भिन्त रस के प्रवाह को उद्देलित करते हुये उन्होंने सारे गौड़ देश में चांचल्य का सृजन कर डाला।

खड़दह इत्यादि क्षेत्रों की परिक्रमा करते हुए नित्यानन्द, सप्तग्राम पहुँचे।
यहाँ त्रिवेणी के घाट पर परम भक्त उद्धारण दत्त के साथ उनका साक्षारकार
हुआ। साक्षात् मात्र से वे आत्मसात् हो गये। उद्धारण ने अपने को पूर्णतया
नित्यानन्द के चरणों में निवेदित कर डाला। श्रतुल ऐरवर्यं का त्याग कर वे
उनके पाश्व चर हो गये। श्रवधूत की नतंन-कीर्त्तन एवं श्रानन्द-लीला निरंतर
श्रनुष्ठित होती रही। उद्धारण दत्त, यहाँ के विणक-समाज के नेता थे। इन्हीं
के प्रभाव से गौड़ीय विणकगण, नित्यानन्द का आश्रय ग्रहण कर घन्य हो
गये। बंगाल के हिन्दू समाज में उन दिनों भी इनका हुवका-पानी नहीं था।
नित्यानन्द ने इनको नयी मर्यादा दी, तथा नवीन वमं के प्रवर्त्तन सें सुवणं
विणकगण उनके परम सहायक हो उठे।

नाम-प्रेम की झंकार से सप्तग्राम क्षेत्र को मतवाला बनाकर, निताई, शांतिपुर ग्राकर उपस्थित हुए। उनके दर्शन से ग्रहीत के ग्रानन्द की सीमा नहीं रही। उत्साहपूर्वंक दोनों बाँहें फैलाकर उन्होंने उनका ग्रालिगन किया। दोनों मावमत्त महाग्रेमि हों के हुंकार एवं कन्दन ने, उस दिन, शांतिपुर में एक ग्रप कप दृश्य की ग्रवतारणा हो गयी।

उस दिन वृद्ध ग्राचार्यं ग्रहैन प्रमु के मुख स नित्यानन्द की स्तुति सुनाई पड़ी —

> तुमि नित्यानन्द मत्ति नित्यानन्द नाम । मृतिमन्त तुमि चैतन्ये र गणग्राम ।। सर्व जीव परित्राण त्रमि महासेत् । महाप्रलयेते त्रिम सत्य-घमं सेतु ।। तुमि से बझाम्रो चैतन्येर प्रेममित । त्रमि से चैतन्य-वक्षे शनित ।। (चै० मा०) धर पुण

नवद्वीप के भक्तगण बीच बीच में नित्यानम्द के दर्शन पाते एवं आनन्द से प्रधीर हो उठते। गौर-लीलामूिम में प्रेमभक्ति-रस का नया ज्वार उमड़ पड़ा। प्रधानतः महाबली नित्यानन्द की प्रेरणा से वहाँ गौरांग मजन का लाम विस्ता-रित होने लगा।

एक बार निःथानन्द नवद्वीप में हिरण्य पंडित के घर में निवास कर रहे थे। पंडित दरिद्र होने पर भी बड़े सात्त्विक एवं भक्त थे। ग्रत्यन्त आग्रहपूर्वक उन्होंने अपने को नित्यानन्द की सेवा में समर्पित कर डाला। स्वयं दरिद्र वैष्णव होने पर भी डकैतों की दृष्टि उनके घर पर पड़ी। नित्यानन्द की वेश-मूषा ग्रत्यन्त आडम्बर पूर्ण थी। गले, हाथ और पैर के अनेक सोने तथा चांदी के उनके पास आमूषण थे। भक्तों के उपहार भी कम नहीं ग्राते थे। इतना अवस्य या कि इन सभी वस्तुओं के लिये नित्यानन्द को कोई चिता नहीं थी। वे तो दिन-रात नाम-प्रेम में ही मतवाले रहते।

इन उकैतों का नेता एक तरुण ब्राह्मण था। नर-हत्या तथा वर फूँक देना इत्यादि ऐसा कोई कार्य नहीं था जिससे उसे परहेज हो। दल-बल के साथ एक दिन वह हिरण्य पंडित के वर के पीछे छिप गया। उसकी मंशा यही थी कि अवसर मिनने ही वह नित्यानन्द को मार कर उनके आमूषण तथा रुपये-पैसे सभी लूट लेगा। रात ग्रधिक नहीं बीती थी। डकैतों ने निश्चय किया कि मध्य-रात्रि में ग्राक्रमण शुरू करेंगे। परन्तु थोड़ी ही देर बाद, पता नहीं कैसे, वे एक विचित्र नींद से ग्रचेतन-जैसे हो गये। उनकी यह रहस्यमय निद्रा टूटी प्रमात में जब कि सूर्यं की किरणे छिटक रही थी। उस समय वे जल्दी-जल्दी खिसक गये।

परन्तु दस्युद्दल ने लगमग जिद-सी पकड़ ली। एक बार फिर वे घातक अस्त्रों के साथ वहाँ डाका डालने पहुँच गये। परन्तु यह कैसा आइचर्यंजनक काण्ड! घर के चारों ग्रोर, इस बार, पता नहीं कौन पहरा दे रहा है। लम्बे-चौड़े, सुन्दर रक्षियों का यह दल है, और उनके हाथों में भी घातक ग्रस्त्र हैं। उस दिन भी उन्हें लूट का अवसर नहीं मिल सका। डरकर वे वापस लौट गये।

तीसरे दिन भी रात में वे आकर उपस्थित हो गये। शोर-गुल करते हुए आंगन में घुसते हो दीख पड़ा कि किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से उन सभी की श्रौखें अकस्मात् श्रंघी हो गयी हैं। डरे हुए तथा भ्रमित डकैत अपने में ही घर-पकड़ तथा भारपीट करने लगे। इसके अलावा तेज आंघी तथा उपल वृष्टि आरंभ हो गयी। बड़ी किटनाई से वे किसी तरह पंडित के घर से बाहर निकलने में सफल हो सके।

अव डकैतों में वास्तविक मय का संचार हुआ। फिर क्या यह नाम-कोर्तन का मतवाला, नित्यानन्द बिल्कुल साधारण साधक नहीं है। निश्चित रूप से उसी के शक्ति के वल से इन तीन दिनों की घटनाएँ घटी हैं। दस्यु-दल के सरदार ने अपने सहयोगियों के साथ नित्यानन्द के चरणों में आत्म-समर्पण किया। पिछले कई दिनों घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए उसने कहा, 'प्रमु, मैं महापातकी हूँ, आपके आभूषणों के लोभ में पड़कर पंडित का घर लूटने के लिए आया था। मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है। अप कुपामय हैं, इस अधम को अपने चरणों में स्थान दीजिए।"

दस्य बाह्मण को आलियन करते हुए अवधूत नित्यानन्द ने कहा, "बाबा, नुम्हें क्षमा नहीं करूँ या, तो और किसे करूँगा? तुम तो महामाग्यवान हो जो कृष्ण कृपा के फलस्वरूप, इन तीन दिनों तक कृष्ण के ऐश्वयं-प्रकाश को इस वरह देख सके हो। ऐसी वस्तु, कितने आदिमियों को देखने को मिलती है, माई? तुम अब लूट-पाट तथा नरहत्या बन्द करके पापियों को धर्म के मागँ पर ले आग्रो।

अपने गले की माना दस्यु सरदार के गले में डालते हुए, दयाल निताई ने उसे आलिगनबद्ध कर लिया। नित्यानन्द की कृपा से, उत्तरकाल में वह एक परम मागवत के रूप में परिणत हो गया, तथा प्रश्वकम्प, पुलकादि साहिवक विकारों का स्कुरण उसके अन्दर हो गया।

#### × × ×

गौड़ आने के बाद से नित्यानन्द ने जिन प्राइचर्यजनक काण्डों को शुष्ठ किया, उससे चारों थ्रोर हलचल-सी मच गयी। सुवर्णविणकगण तत्कालीन गौड़ीय समाज में हेय दृष्टि से देखे जाते थे। उन्होंने उन सभी को आत्मसात कर लिया। विणक, उद्धारण दत्त एक महा मक्त थे। इन्हों के ऊपर नित्यानन्द के मोग का प्रवन्य करने एवं सेवा का मार था। नित्यानन्द ने वैष्णवीय उदारता एवं प्रेम की पराकाष्ठा दिखायी, तथा अब्राह्मण वैष्णवों को भा धमंगुष्ठ की मूमिका निमाने का अविकार दे दिया। लाखों दिख, निरक्षर, अन्त्यज हिन्दू, उनकी कृपा से शुद्धाचारी वैष्णव में परिणत हो गये। समकालीन समाज की अनुदारता, प्राणहीन धर्मावरण, एवं असंख्य विधिनिषेच की प्राचीर को तोड़ कर, निताई ने नवीनतम मुक्ति के प्राण प्रवाह को प्रतिष्ठित किया।

अगणित लोग उनकी इस उद्दीपना एवं मुक्ति मंत्र के द्वारा उन दिनों मत्त हो उठे, उन्हें उद्धार का मार्ग प्राप्त हो सका । किन्तु उन्हें ब्राह्मण-समाज का विरोध मी काफी सहन करना पड़ा । निताई के नाम पर वे की चड़ उछालने में पीछे नहीं रहे । वैष्णवों का भी एक दल उन्हें गलत समझने लगा । मात्र इतना ही नहीं, नित्यानन्द के साज-सज्जा की परिपाटी, उनके रंगीन एवं मनोहर वस्त्र तथा शरीर पर के श्रामूषण भी कुछ लोगों की निदा एवं समालोचना के विषय हो उठे ।

प्रमु के दर्शन हेतु, निताई नीलाचल गये हुए हैं। वहाँ उपस्थित होते ही उनके बारे में बहुत-सी गलतफहिमयाँ हो गयीं। सभी को ज्ञात है, कि सर्व-त्यागी संन्यासी चैतन्य प्रमु के प्रवान अनुगामी हैं। किन्तु अपने प्रेमावेश एवं आनन्द में मत्त होकर यह कैसा बचपने का ब्यवहार वे कर रहे हैं? वैराग्य तथा अवधूत वृत्ति का ता उन्होंने काफी पहले ही विसर्जन कर डाला है। उत्तम वेषमूषा में सज कर सर्वदा वे आनंद-रंग में दिन यापन कर रहे हैं। इसके लिये, समाज एवं संप्रदाय के भी कुछ लोगों की समालोचना भी उन्हें बीच बीच में सहन करनी पड़ती।

पुरीषाम के एक पुष्पवादिका में निताई, अनमने से बैठे हुए हैं। थोड़ा भय मी हो आया है—प्रमु उन्हें इस बार किस रूप में ग्रहण करेंगे। उनके प्रेम-धर्म-प्रचार की पद्धति एवं आचार-ग्राचरण के संबन्ध में उनका कैसा मनोमाव होगा, कौन जाने? सदानन्दमय नित्यानन्द, मानसिक दु:ख के कारण एकाकी, चुप बैठे हुए हैं, यह बात प्रभु के कानों तक पहुँची । मक्तवत्सल प्रभु उसी समय दल-बल के साथ मागते हुए वहाँ आये ।

वहाँ पहुँच कर उन्होंने एक विचित्र काण्ड कर डाला। नित्यानन्द से कुछ भी न कह कर, प्रमु, हाथ जोड़ कर उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। तब तक मक्तों की मीड़ वहाँ इकट्ठी हो गयी थी। चैतन्य सभी को सुना-सुना कर नित्यानन्द की स्तुति गाने लगे। किन्तु, यह तो अत्यन्त असहनीय दृश्य था! नित्यानन्द और सहन नहीं कर सके। रोते-रोते विह्वल होकर प्रमु के सम्मुख पछाड़ खाकर गिर पड़े। कहने लगे, 'प्रमु, संन्यासी का बमं छुड़वा कर तुमने मुझे कैसी अवस्था में रख दिया? मैं अपनी मावधारा में अपनी इच्छानुसार चलता रहा हूँ। मेरा आचार-आचरण तथा वेशमूषा को देख कर कितने ही लोग ब्यंग तथा परिहास मी करते हैं। मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है, यह तुम मुझे इस बार बतला दो।"

नित्यानन्द को आश्वासन देते हुए प्रमु कहने लगे। ''श्री पाद, क्या तुम नहीं जानते, तुम संकल्प करके मुझसे जो कराते हो वही मैं करता रहता हुँ। और तुम्हारे जैसे महामुक्त पुरुष के लिये आचरण में क्या निन्दनीय हो सकता है? तुम्हारे शरीर में जो अलंकार शोमा पा रहे हैं वे तो श्रवण-कीर्तनादि नविष्ठा मिक्त के ही प्रतीक हैं। तुम ऊँच-नोच, समस्त जनसाधारण को जो मिक्त-संपदा वितरण करते जा रहे हो उसकी तुलना कैसे हो सकती है? तुम तो जीव-उद्धार के लिये अवतरित हुए हो, साधारण विधि-विधान सो तुम्हारे लिये हैं नहीं।''

त्रिमुवन में प्रमु के अलावा, निताई का और है ही कौन ? इन्हीं प्रमु के चरणों में तो वे अपना सर्वस्व अर्पण करके बैठे हुए हैं। इसीलिये, प्रमु के आश्वासन भरे वचन सुनकर, निताई, स्थिर हो कर उठ बैठे।

गदाधर को नित्यानन्द ग्रत्यन्त स्नेह करते थे। गौड़ से निलाचल ग्राते ही वे उनके सेवा-कुँ ज्ज में उपस्थित हुए। दोनों के मिलन से ग्रानंद की ग्रपूर्व लहर फैल गयी। गदाधर द्वारा प्रतिष्ठित गोपीनाथ विग्रह के लिये वे महीन अरवा चावल ग्रौर रंगीन वस्त्र गौड़ से लाये हुए हैं। वहाँ उपस्थित होकर उन्होंने ग्रादेश दिया, 'गदाधर, ग्राज ग्रपनी इच्छानुसार प्रमु का भोग लगाओ।"

गदाधर, अत्यन्त उत्साहपूर्वक मोग के ग्रायोजन में जुट गये। उत्कृष्ठ मोगान्न प्रस्तुत किए गये, एवं उसे मिक्तपूर्वक श्री गोपीनाथ को निवेदित किया गया। सहसा, दरवाजे पर मधुर कण्ठ की घ्वित सुनाया पड़ी, 'हरे कृष्ण, हरे कृष्ण'। चैतन्य प्रभु, इस समय हँसते-हँसते गोपीनाथ मंदिर में आकर उपस्थित हो गये। गदाधर ने दौड़ कर दण्डवत किया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, 'गदावर, तुम्हारा यह कैसा आचरण है, बता तो? आज, इस आनंद के दिन, तुमने मुझसे मिक्षा ग्रहण करने को नहीं कहा ? श्री पाद नित्यानन्द मोग का उपकरण लाथे हैं, जिसे तुमने परम निष्ठा पूर्वक पकाया है, तथा इस प्रसाद में श्री गोपीनाथ के मुखामृत का स्पर्श हो चुका है। इसमे मेरा हिस्सा तो निश्चित रूप से है।"

नित्यानन्द के दर्शन से गदाधर एवं अन्यान्य मक्तों को जो आनंद मिला था, वह प्रमु के आगमन के कारण दूना हो गया।

नित्यानन्द के नीलाचल में कुछ दिन व्यतीत कर लेने के बाद चैतन्य ने उन्हें एक दिन एकान्त में अपने पास बुलाया। प्रमु के दोनों नयन करणा से प्लावित हैं, तथा स्वर विनोत है। मधुर स्वर में उन्होंने कहा, ''श्रीपाद, क्यों इस तरह समय का अपव्यय कर रहे हो? जीव उद्धार हेतु तथा समाज को धारण करके रखने के लिये अविलम्ब तुम्हारे लिये विवाह कर लेने का प्रयोजन है। तुम्हारी गृहस्थी को केन्द्र बनाकर तथा तुम्हारे वंशधर द्वारा इस परंपरा अवलम्बन लेकर घर-घर में वैष्णव जीवन प्रतिष्ठित हो—तुम्हारे द्वारा प्रयारित नाम-गान के माध्यम से सभी में नवीन चेतना का सचार हो। मैं तो विरागी एवं ससार त्यागी हो चुका हूँ। जीव उद्धार के लिए जीव-जीवन बन्धन स्वीकार तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब बिलम्ब मत करो, तुम आज ही गौड़ चले जाओ।''

निताई इस बात से खिन्न हो उठे। उत्तर में उन्होंने कहा, "प्रमु तुम्हारो छलना का कोई ग्रंत नहीं है। निवेदित-प्राण भक्तों को विच्छेद की अग्नि से जला कर मार डालने में ही तुम्हें आनंद मिलता है। ठोक है, मुझे तुम्हारे द्वारा दिया हुआ दु:ख शिरोधार्य है। परन्तु ग्राज यह साफ साफ बता दो, कि तुम्हारा साक्षास्कार मुझे कब और किस तरह मिलेगा।"

प्रमु के अघरों पर मुस्कान की रेखा फैल गयो। जो चैतन्य के श्रिमन्न-हृदय एवं श्रिमन्न कलेवर के रूप में परिचित हैं, उनके मुख से यह बाह्य दर्शन की व्याकुलता क्यों? परन्तु निताई को श्राइवस्त करके श्रविलम्ब गौड़ न मेजने से भी काम नहीं चलने का—

प्रमु कहे प्रतिवर्षे एखाने ग्रासिबा । इच्छामात्र आमाके ये देखिते पाइबा ॥ तोमार नर्तने आर मातार रन्धने । नि:सन्देहे श्रामारे पाइवे दुइस्थाने ।। (नि: वंशविस्तार)

इसके बाद भ्रारंम हुम्रा दोनों की प्रेमाित एवं क्रन्दन । नयनाश्रुम्रों से वस्त्र तक भींग गये । कृष्ण कथा वा रसामृत तथा अपनी बातों में ही सारी रात बीत गयी ।

प्रातः उठ कर चैतन्य एवं नित्यानन्द ने समुद्र-स्नान संपन्न किया । दोनों ने सायं हो दाक्त्रह्म जगन्नाथ के दर्शन किये । उसी दिन से चैतन्य का विराट् मावान्तर दृष्टिगोचर होने लगा । वे मक्तों के सान्तिष्य का त्याग कर कृष्ण विरह के महासागर में निमिष्जित हो गये । मक्त किव वृन्दावन दास ठाकुर की माषा में—

से दिन हुइते प्रमुर हैल कोनू दशा। निरन्तर कहे कृष्ण विरहेर भाषा।।

चैतन्य इस दिन से गंमीरा के गमंं में प्रवेश कर गये, तथा उनके प्रतिनिधि, नित्यानन्द, समाज जीवन के उदार उन्मुक्त प्रांगण में निकल पड़े— प्रेमधमंं के खेष्ठतम साधक एवं वाहक के रूप में। मानों चैतन्य की शक्ति नये सिरे से अवधूत के जीवन में संचारित हो चुकी है—नव-प्रचारित प्रेमधमं भ्राज मानों उन्हीं के ग्रंदर विग्रहीमूत हो पड़ा है।

नित्यानन्द पानिहाटी में इष्ट गोष्ठी के हेतु पद्यारे हैं। चतुर्दिक, जयष्विन एवं उल्लास का वातावरण है। एक दिन नदी तीर पर एक वृक्ष के नीचे पार्षदों के साथ बैठे हुए हैं। इसी समय, एक तक्षण ने ब्राकर उन्हें मिक्तपूर्वक प्रणाम निवेदित किया। सेवकगण ने कहा, 'प्रमु ये सप्तग्राम के जमीदार के पुत्र रघुनाथ हैं। आपके कृपा-प्राथीं हैं।''

रघुनाथ की बात से नित्यानन्द अवगत हैं। यह वैराग्यवान भक्त इससे
पूर्व, शांतिपुर में चैतन्य के साथ साक्षात्कार कर चुका है। प्रमृ, इन्हें
आशींविद दे चुके हैं, तथा कुछ दिनों तक और गृहस्थी में रहकर धर्माचरण
करने का उपदेश दे चुके हैं। उस देव दुर्लंग मूित के दर्शन के उपरान्त, मक्त
रघुनाथ के हृदय में उथल-पुथल मची है कि कब वे गृहस्थी का त्याग कर
प्रमु के चरणों में आश्रय ले सकेंगे। इसी चिता में उनका समय ब्यतीत हो
रहा है।

दयालु निनाई-चाँद की बात तथा उनके जीवोद्धार की नाना कहानियाँ रघुनाथदास सुन चुके हैं। चैतन्य प्रभु की इस प्रतिच्छाया के दर्शनों की ग्रामिलाषा उनके हृदय में बहुत दिनों से थी। बाज ध्रवसर मिलते ही वे उतावले होकर यहाँ पहुँच गये हैं।

परम भक्त रघुनाथ के श्रागमन से नित्यानन्द का श्रंतर प्रसन्नता से मर उठा। परन्तु इस बीच रघुनाथ खिसक गये हैं, श्रीर दूर, दीनतापूर्वंक, खड़ें हैं। निताई उन्हें जोर देकर पास लाये तथा अपने दोनों पैर उनके सिर पर स्थापित कर दिया। उसके बाद कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए उन्होंने कहा, ''क्यों रे, चोर, तुम इतने दिनों तक पास न श्राकर दूर-दूर क्यों भागता रहता है? श्राओ, आज मैं तुम्हारे लिये दण्ड का विधान करूँगा। मेरे समी मक्तों को तथा वैष्णवों को तू दही-चिवड़ा का मोजन करा डाल।"

यह तो रघुनाथ का परम सीमाग्य था। यह आदेश तो प्रमु निताई का दण्ड विधान नहीं है, वरन् उनका वरदान है। समकालीन गौड़ देश के श्रेडितम जमींदार के वे पुत्र हैं, तथा धन-संपदा का उन्हें ग्रमाव नहीं है। निदेश मिलते ही चारों श्रोर लोग दौड़ाये गये। शीघ्र ही चिवड़ा महोत्सव की सारी सामग्री एकत्रित कर ली गयी।

मार के मार चिवड़ा, दही, गुड़ केला एवं मिष्टाझ एकत्रित कर डाले गये। पानोहाटी के गंगा तट पर वैष्णव समाज का आनन्द मेला जुट गया। वहाँ लाखों लोगों का समावेश या ग्रीर चारों ग्रोर और और का ही शोर या। ग्रपने घनिष्ट परिकरों के साथ, नित्यानन्द, इस पवित्र मोजन से मतवाले हो उठे।

किवदन्ती है, कि महाबली निताई उस दिन के इस महोत्सव में महाप्रमु चैतन्य को भी आकर्षण कर के ले ग्राये थे, तथा उन्हें भी उन्होंने चिवड़ा-दही का मोजन कराया था। कई भाग्यवान मक्त, उस दिन गौड़ एवं निताई, इन दोनों प्रमुओं का लीला-कौतुकी रूप देख कर घन्य हो गये।

पुलित-मोजन के पश्चात् आरम्म हुआ, राधव पंडित के घर पर नृत्य एवं कीतंन । नित्यानन्द मानो आज प्रेम-तरंग के आवेश से उढ़ेलित हो उठे हैं। अंतर के द्वार पता नहीं कब उन्मुक्त हो चुके हैं। राधव के घर पर उस दिन उन्होंने एक और अलौकिक लीला कर डाली।

उद्ग्ड कीर्तन के पश्चात्, प्रसाद-ग्रहण के लिए पुकार हुई । नित्यानन्द के आसन की दाहिनी तरफ, चैतन्य प्रमु के लिये एक आसन लगाया हुग्रा है । रायव पंडित ने विस्मय पूर्वक देखा, कि नित्यानन्द के बगल में चैतन्य प्रमु प्रसाद पाने के लिये बैठे हुए हैं। कहाँ सुदूर नीलाचल, तथा कहाँ पानिहाटी ! .

मक्त का ग्राक्षण, प्रमु को यहाँ तक खींच लाया है, तथा श्रलौकिक दिव्य

शरीर घारण करके वे यहाँ उपस्थित हो गये हैं। दोनों प्रमुग्नोंका मोजनाविशष्ट

राघव पंडित ने जठा कर मक्त रचुनाथ को अर्पित किया।

दूसरे दिन गंगा-स्नान के पश्चात्, नित्यानन्द ने सभी के समक्ष कृष्ण-कथा आरम्भ की है। इसी समय रघुनाथ ने दीन भाव से उनकी चरण-वन्दना की। हाथ जोड़ कर उन्होंने कहा, 'प्रमु, वाप्न होकर मेरी चाँद पकड़ने की लालसा है। महाप्रमु चैतन्य के चरणों में आश्रय पाने की मेरी तीव ग्रिमलाखा हो गयी है। परन्तु बार-बार मेरे मार्ग में बाधाएँ ग्राती जा रही हैं।"

"रघुनाथ, तुम तो महाभक्त हो । बाधाएँ आने से तुम्हारे पैर पीछे क्यों लौटेंगे ? और दीन तथा और आर्त होकर अग्रसर हो जाओ ।"

परन्तु विख्यात वैष्णवों से तो रघुनाय सुन चुके हैं कि निताई की कृपा का लाम न होने पर गौर-कृपा लाभ कर पाना अत्यन्त कठिन है। इसीलिए धाज उनकी कृपा हेतु उनकी समग्र सता विह्वल हो उठी है। कातर कण्ठों से उन्होंने निवेदन किया—

तोमार कृपा जिन केह

चैतन्य ना पाय।

तुमि कृपा कैले तारे

ग्रथमेख पाय।।

ग्रयोग्य मु निवेदन

करिते करो भय।

मोरे चैतन्य देह गोसीई

हइया सदय।।

मोर माथे पद घरि

करह प्रसाद।

निविंघने चैतन्य पाई,

कर ग्राशोर्वाद।।

रघुनाथ के सिर पर अपने चरण रख कर नित्यानन्द ने अपना आक्षीर्वाद प्रदान किया। अपन साथी पार्षदों से उन्होंने कहा, "भवत रघुनाथ की विषय-वासना नष्ट हो चुकी है, तुम सभी आक्षीर्वाद दो कि प्राधित चैतन्य-पद की उन्हें की छ प्राप्ति हो।" मुमुक्षु रघुनाथ के दोनों नेत्रों से उस समय ग्रविरल ग्रश्रुधारा गिरती जा रही है। नित्यानन्द ने उन्हें सस्नेह आह्वासन देते हुए कहा, ''रघुनाथ तुम तो महाभाग्यवान हो। तुम्हारे ऊपर कृपा करके ही गौरसुन्दर, नीलाचल से यहाँ ग्राकर तुम्हारे पुलिन भोजन में योगदान कर चुके हैं। तुम्हारे महोत्सव के दही-चिवड़ा का उन्होंने भोजन किया है। रात में भी हमलोगों की पंघत में बैठ कर, प्रसाद-मक्षण में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। तुम्हारे प्रति इतने कृपालु होकर जो भागते हुए चले आ सकते हैं, वे क्या तुम्हारे विषय-बन्धनों का मोचन करने में सक्षम नहीं होंगे? कोई भय नहीं है। मैं ग्राशीर्वाद देता हूँ, कि तुम्हें शीघ्र ही चैतन्य-चरणों की प्राप्त होगी, और तुम उनके ग्रंतरंग परिकर के रूप में अवश्य गिने जाओगे।"

नित्यानन्द की बातें सुनकर, रघुनाथ आश्वस्त हुए, तथा भक्तों की चरण-घन्दना करने के उपरान्त वे सप्तग्राम वापस लौट गये। नित्यानन्द के पुण्य स्पर्श को प्राप्त करने के उपरान्त, रघुनाथ की विषय विरक्ति अत्यन्त तीन्न हो उठी। इस ग्राश्वासन के बाद उन्होंने घर के भीतर प्रवेश नहीं किया तथा शयन-कक्ष से भी विरत रहे। जितने दिनों तक भी गृहस्थी में थे, बाहर ही चंडी मण्डप में निवास करते, तथा कृष्ण-नाम-जप एवं गौराङ्ग घरणों के घ्यान में सदा निविष्ट रहते। दुर्लंभ नित्यानन्द की कृपा के फलस्वरूप इस वैराय्यवान साधक ने शोध्र ही दुर्लंभ चैतन्य चरणों का लाम किया।

सन्तग्राम के जमींदार के पुत्र, रघुनाथ, के इस रूपान्तर के माध्यम से नित्यानन्द की महिमा नये सिरे से प्रतिष्ठित हुई। ग्रीर इसके साथ ही साथ सारे गौड़ देश का वैष्णव संगठन विस्मित एवं दृढ़तर होता गया। नित्यानन्द रघुनाथ द्वारा अनुष्ठित इस चिवड़ा महोत्सव की स्मृति, दीर्घ काल तक गौड़ीय चैठणवों को उद्दीपित करती रही। आज भी उस क्षेत्र में इसकी स्मृति बनी हुई है।

× × ×

नाना स्थानों में घूमते-फिरते, नित्यानन्द, ग्रम्बिका कालना ग्राये हुए हैं। साथ में हैं, प्रिय शिष्य एवं सेवक उद्धारण दत्त। चैतन्य देव के प्रिय मक्त गौरीदास पंडित का निवास इसी नगर में है। पंडित के भ्राता, सूर्यदास, सरकालीन राज सरकार के एक विशिष्ट कर्मचारी हैं। सज्जन एवं मक्त के रूप में उनकी भी ख्याति इस क्षेत्र में यथेष्ठ है। उनकी वसुधा एवं जाह्नवी नाम की दो विवाह-योग्य कन्याएँ हैं। दोनों ही सुलक्षणा एवं रूपवती हैं। ११/१६ चैतन्य प्रभु की इच्छा यही है कि निताई विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। इसी कारण, इस बार निताई ने भी निश्चय कर डाला है। सूर्यदास पंडित के घर आने के बाद कन्या का संघान भी मिल गया, तथा पंडित की ज्येष्ठ कन्या, वसुघा से विवाह की नित्यानन्द ने श्रार्थना की।

वैष्णव समाज में उन दिनों, नित्यानन्द का अतुल प्रताप था। चैतन्य के अभिन्नहृदय मक्त एवं प्रतिनिधि के रूप में सर्वत्र उनकी असामान्य मर्यादा थी। स्यंदास पंडित के लिये, उनका यह प्रस्ताव, यों ही टाल जाने लायक नहीं था। सामाजिक विधि-निषेध को वे किस प्रकार झेल पायेंगे? अवधूत जीवन में जाति-पाति का कोई बंधन नहीं है, जहाँ-तहाँ, आहार-विहार करते फिरते हैं। उनको कन्यादान करने पर सामाजिक क्षोम का सामना करना होगा। मित्र एवं आत्मीय-स्वजन गण मी इसका अनुमोदन नहीं करना चाहेंगे।

काफी सोच-विचार के बाद, सूर्यदास पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, 'प्रिमु, आप भेरे घर कन्या के लिये याचना कर रहे हैं, यह परम सीमाग्य की बात है। परन्तु स्वयं ही सोचें, जो जाति वर्ण का त्याग कर चुका है, उसके हाथ मैं निष्ठावान ब्राह्मण होकर किस तरह कन्या का संप्रदान कर सक्रेगा? आप मुझे क्षमा करें।"

मक्त समाज के सारे युक्ति तर्क, विशिक श्रेष्ठ उद्घारण दत्त का अनुनय-विनय, सारे प्रयास उस दिन सूर्यंदास पंडित को राजी नहीं करा पाये। श्रंततः इस विवाह प्रस्ताव के विषय में संभी ने चर्चा ही छोड़ दी। नित्यानन्द ने भी इस बात को उस समय आगे नहीं बढ़ाया। सेवक मक्त, उद्धारण दत्त को साथ लेकर वे गंगा तट पर चले गये, श्रौर एक एकांत कुटीर में निवास करने लगे।

इघर सूर्यदास पंडित के घर में एक आकस्मिक विपत्ति आ पड़ी। वसुघा एक श्रसाध्य रोग से आकान्त हो गयी, और काफी प्रयत्न के बावजूद उसे कोई लाम नहीं हुआ। हालत क्रमशः विगड़ती ही गयी श्रीर मुमूषुं रोगिणी को बचा पाने का कोई उपाय नहीं रह गया।

मक्त गौरीदास, उस दिन वहाँ उपस्थित थे। माई से उन्होंने कहा, 'सारी चेष्टाएँ तो तुम कर चूके, अब प्रमु नित्यानन्द का ही आवाहन करो और उनके शरणापन्न हो जाओ। इसके अलावा, वसुवा को बचा पाने का कोई उपाय मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता। मुझे लगता है कि अवधूत का प्रस्ताव अग्राह्म करके उनका अपमान करने से ही यह विपक्ति उपस्थित हुई है।"

अन्य कोई उपाय तहोंने पर, सूर्यंदास ने अश्रु-सजल नेत्रों से कहा, "फिर ऐसा ही हो। अवधूत से क्षमा मांग कर तथा उनके पैरों पर गिर कर उन्हें यहाँ ले श्रास्रो। यदि कन्या को उनकी कृपा के फलस्वरूप जीवन दान मिल जाता है, तो उन्हीं के हाथों उसे समर्पित कर डालूँगा।"

गंगा तट पर, वट वृक्ष के नीचे बैठ कर, नित्यानन्द, कृष्ण नाम का कीतंन कर रहे हैं। सभी ने उनके पास जाकर क्षमा प्रार्थना की। विनती करके उन्हें सूर्यदास पंडित के घर ले ग्राया गया।

मुमूर्षु वसुंघा के सम्मुख खड़े होकर, उस दिन, अववूत नित्यानन्द ने जो अलोकिक र्यक्ति का प्रकाश दिखाया, वह अत्यन्त विस्मयकर था। 'अद्वैत प्रकाश' नामक ग्रन्थ में इशान नागर ने इस दृश्य का एक मनोरम वर्णन दिया है। नित्यानन्द कहते हैं—

एई कन्याय यदि मु जीयाइते पारि। तबे मोरे कन्या दिबा कह सत्य करि ॥ शुनिया पंडित कहे बंधुगण । आर जीयाइले कन्या दिब, करिलाम पण।। ताहा श्रुनि नित्यानन्द आनन्दित मने। संजीवन नाम मृत दिला काने।। हरिनामामृत पिया उठिला। वसुवा अलीकिक कार्ये सबे विस्मय मानिला ॥

वसुधा के स्वस्य हो जाने के बाद सूर्यदास ने सानन्द निताई के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके कुछ दिनों के बाद पंडित ने अपनी कनिष्ठा कन्या, जाह्नवी को भी उन्हें ग्रापित कर डाला। चिर उदासीन, सर्व पाश-मुक्त अवघूत, चैतन्य की कृषा के फलस्वरूप, प्रेमधर्म के प्रधान उद्गाता, तथा कृष्ण-नाम रस के प्रधान मंडारी हो उठे। फिर उन्हीं प्रमु की ही प्रेरणा से अब उन्हें गृहस्थ धर्म में श्राना पड़ा।

इसके बाद से, निताई, दोनों पत्नियों के साथ खड़दह में ही निवास करने लगे। यहाँ प्रेम के देवता इयामसुन्दर विग्रह की सेवा करते हुए, उन्होंने गाईस्थ्य के परिवेश को अमरावती के आनंद-कानन में परिणत कर डाला।

उनकी पहली पत्नी वसुधा देवी के गमं से परम वैष्णव वीरमद्र का जन्म हुआ। खड़दह के गोस्वामी-गण, इन्हों के वंश की संतान-संतित हैं। द्वितीया पत्नी जाह्नवी देवा के पोष्टा पुत्र, रामाई गोस्वामी ने एक और गोस्वामी शाखा का विस्तार किया। बंगाल के जन-जीवन में प्रत्येक स्तर पर, काफी लम्बी श्रवधि तक, प्रेम-धर्म के प्रवाह को ये गोस्वामीगण विस्तारित करते रहे।

निताई तो भाव-प्रधान मनुष्य हैं। माव प्रमत्त झंझा सद्श कभी वे अपने सामवे की सभी वस्तुओं को तोड़-फोड़ कर उड़ा ले जाते, तो कभी अपार प्रेम एवं करणा से विगलित होकर असंख्य घाराओं में अपने को प्रवाहित कर डालते। सर्वपाश-मुक्त अवधूत के जीवन के आधार पर दिन पर दिन प्रेम रस की यह अपख्प लीला ढलती रहती। भाव एवं रस प्रधान मनुष्य, निताई, अनेक बार उद्दाम एवं स्वातंत्र्यवादी महापुष्ठव के रूप में दृष्टिगोचर होते। किसी-किसी कठोरी, वैराग्यवान साधक की दृष्टि में यह स्वातंत्र्य एवं चांचल्य अरुचिकर लगता, तथा इस संदर्भ में निदा एवं समालोचना भी अक्सर सुनने को मिलती।

नवद्वीप के एक ब्राह्मण, चैतन्य के सहपाठी थे। प्रमु एवं उनके प्रेम धर्म के प्रति उनका यथेष्ट यनुराग था। परन्तु गौड़ में ग्राकर, निताई जिस ग्राचार एवं ग्राचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे समझ पाने में वे सर्वथा ग्रासमर्थ हैं। अछूत तथा अन्ध्यजों के साथ मोजन तथा उनके साथ नृत्य, इसके अलावा स्वर्णालंकार का घारण तथा सुगन्धि एवं माला इत्यादि विलास की वस्तुग्रों का व्यवहार—इन सब का क्या मतलब है? एक बार नीलाचल में निवास करते समय, ग्रवसर पाकर, उन्होंने चैतन्य के पास इसकी चर्चा चलायी।

प्रमु ने हँसते हुए कहा, ''यह कौन-सी बात है भाई, क्या तुम नहीं जानते कि ग्रिविकारी पुरुष एवं महासमर्थं साधकगण, सारे गुण-दोषों से अतीत हैं। भागवत में प्रमु ने स्वयं कहा है— न मय्येकान्तमक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः । साधुनां समचित्तानां बुद्धेः परमृपेयुवाम् ।

— जो रोगादि दोषों से शून्य हैं, जो सबके प्रति समदर्शी होकर प्रकृति से अतीत होकर परमेश्वर की प्राप्ति कर चुके हैं — मेरे उन एकान्त मक्तों के लिये विधि-निषेध जनित पाप-पुण्य का कोई संपक नहीं है।

ब्राह्मण देव की शंका का समाधान करते हुए, प्रमु ने और स्पष्ट रूप से कहा, "भाई, जिस प्रकार कमल के पत्रों पर बल का स्पर्श नहीं होता, उसी तरह मेरे नित्यानन्द पर पाप का स्पर्श मी नहीं लग सकता ।।"

सर्वंजन धाराष्य प्रभू के मुख से नित्यानन्द के माहात्म्य की यह व्याख्या सुनकर ब्राह्मण के विस्मय की सीमा नहीं रही और वे अवाक् रह गये। प्रमुकहते ही गये।—

> नित्यानन्द स्वरूप परम ग्रधिकारो । अल्प भाग्ये ताहाके जितते ना पारि ॥ धलौकिक चेष्टा येवा किछ् देखि तान । ताहाते अवर करिले पाई त्राण ॥ पतितेर त्राण लागि तार श्रवतार । तीहा हैते सर्वजीव पाईबे उद्धार ॥ आचार विधि-निषेधेर पार । ताँहारे बुझिते शक्ति आछये काहार ॥

बाद में एक बार प्रमुका गौड़ में ग्रागमन हुआ। चारों श्रोर यह ग्रानंद की बात फैल गयी। सहस्रों मक्तों के हुदय-सागर में प्रेम-मक्ति का उद्देलन होने लगा। गंगा के तट पर आनंद का मेला लग गया। उन्हीं दिनों पानिहाटी में राघव पंडित के घर पर एक दिन प्रमु ने उनके समक्ष नित्यानंद तत्त्व का वर्णन स्वयं किया। पंडित से उन्होंने कहा—

राघव तोमारे ग्रामि गोप्य कई। ग्रामार द्वितीय नाई नित्यानन्द बई ।। नित्यानन्द येई एई करायेन आभरे। से-ई करि ग्रामि, एई तोमारे ॥ बलिल श्रामार सकल कमं द्वारे। नित्यानन्द एई आमि अकपटे तोमारे ॥ कहिल ये-ई ग्रामि से-ई नित्यानन्द नाई । भेद तोभार घरेई सब जानिबा हे थाई।।

प्रमुचैतन्य के इस इंगितपूर्ण रहस्योद्घाटन के माध्यम से राघव पंडित को नित्यानन्द तत्त्व का पूर्ण परिचय मिल गया, तथा गौड़ एवं निताई का अमेदत्व उनकी सायन सत्ता में पूर्ण रूप से स्फूटित हो उठा।

उन दिनों खड़दह को केन्द्र बनाकर, निताई अपने प्रेम-मिन्त रसस्रोत का जगह-जगह वितरण कर रहे थे। लगमग सारे गौड़ देश में उन दिनों अपूर्व प्राण=चांचल्य, प्रेमात्ति एवं उन्माद का वातावरण था। नीच-ऊँच सभी, दयालु निताई के प्रेम-स्पर्श से उद्दीपित हो उठे थे।

प्रेम नाट्य के इस रंगमंच पर निताई को परन्तु अधिक दिनों तक रख पाना संमव नहीं हो सका। उनके जीवन में घीरे-घीरे एक दिन्य मावान्तर का प्रात्म-प्रकाश घटित होने लगा। कहाँ चले गये वे निताई जो मत्त गर्गराज सदृश प्रपने नृत्य ताण्डव से घरती को कँपा डालते थे? प्रेम विगलित अश्रुधारा से जो सैकड़ों पालंडियों को श्रनायास आत्मसात् कर

डालते थे, वे ही स्राज घीरे-घीरे अपने स्नंतर के किस गुप्त नीड़ का आश्रय लेते चले जा रहे हैं ?

भक्त एवं पार्षदों के हृदय में इसके लिये विषाद् की सीमा नहीं रही । नित्यानन्द की इस अंतर्मुं खी अवस्था से वे असहा वेदना पाते तथा अपने को असहाय बोध करने लगे।

इसके बाद ही गौड़वासियों को एक मयानक आघात लगा। नीलाचल धाम से सूचना मिली कि प्रभु श्री चैतन्य, भक्तों को शोकसागर में निमज्जित करते हुए श्रंतर्घान हो गये हैं।

नित्यानन्द ने घीरे-घीरे अपने की और भी अंतर्मुं खीन कर डाला। प्राय: ही वे बाह्यज्ञानहीन रहने लगे। इस अर्घबाह्य अवस्था में उनके मुख से केवल कुष्ण-कथा एवं गौर-गुण गान ही उच्चरित होते।

वृन्दावन दास ने नित्यानन्द की इस समय की मनोदशा का चित्र प्रस्तुत करते हुये लिखा है—

चैतन्य विच्छेदे सदाई प्रभुर विलाप । कदा चित् बाह्य हइले चैतन्य आलाप ।। कायमनोवाक्ये सदा चैतन्य घेयाय ! उच्च शब्द करि सदा गौरांग गुण गाय ।। आपने गौरांग गाई गाउयाय जगते । गौरांगेर गुण गाओ पावे नन्द सुते ।।

सदा से प्रेम विह्वल निताई क्रमशः भावगंभीर एवं दुरूह हो उठे। इस दशा में नौ वर्ष व्यतीत हो गये ।

१४६४ शकाब्द की प्रमात वेला। श्यामसुन्दर मंदिर में मंगलारित के उपरान्त नृत्य एवं कीतंन का अनुष्ठान हो रहा है। अवधूत नित्यानन्द से साक्षात् हेतु अद्वैत प्रभु उस दिन खड़दह मंदिर में उपस्थि हैं। दोनों प्रभु ओं के मिलन से मक्तों के आनन्द की सीमा नहीं है।

निराई मी उस दिन के कीतंन में दिव्य भाव से उद्दीपित हो उठे। कमकाः महाभाव का गंभीर आवेश दृष्टिगोचर होने लगा। उस दिन यह आवेश मंग नहीं हो सका। महान जीवन-लीला का शेष ग्रंक समाप्त करके नित्यानन्द सदा के लिए नित्य लीला में प्रविष्ठ हो गये। मात्र खड़दह तथा गौड़ में ही नहीं, वरन् सारे भारत के भक्त समाज पर विषाद का गृहन संघकार व्याप्त हो गया।

ईश्वर द्वारा प्रेरित पुरुष के रूप में नित्यानन्द का आविर्भाव हुआ था। जिसका प्रकाश प्रमु श्री चैतन्य के प्रधान सहकारी के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। प्रेम-मिन्त की उत्ताल तरंग से उन्होंने दिग्-दिगन्त को श्रोत-प्रोत कर डाला। कर्म मुखर-लीला चंचल जीवन के चामात्कारिक श्रध्याय एक के बाद एक शेष होते गये। जितना भी वे अपने को प्रकट कर सके उससे कहीं अधिक गुप्त ही रह गया। जिस परिमाण में वे जीय को खलाते, उससे कहीं अधिक स्वतः ही करुणा-विगलित हो उठते। नित्यानन्द की अवस्था का वर्णन करते हुये उनके श्रेष्ट मक्त-किव को कहना पड़ा है—

बड़ गूढ़ नित्यानन्द एई मवतारे । चैतन्य देखान यारे से देखिते पारे ॥

## रूप गोस्वामी

श्रावण की झरक्झर करती हुई निशीय वेला । झम-झम करती हुई लगा-तार मूसलाधार वृष्टि हो रही है ग्रीर इसके साथ ही प्रवाहित हो रहा है प्रवल झंझावात । इस दुर्गम रात्रि में रामकेलि होते हुए गौड़ शहर की ग्रीर एक तामजाम श्रग्रसर हो रहा है । फिसलन मरी राह, चतुर्दिक घना श्रंधकार ग्रतः वाहकगण बड़ी सतकंता से मार्ग में अपने कदम रख रहे हैं ।

सुल्तान हुसेनजाह के राजस्व विमाग के अधिकर्त्ता, संतोष देव, उस ताम-जाम के मीतर चिन्ताकुल बैठे हैं, तुरत उपस्थित होने के लिए सुल्तान की आवश्यक बुलाहट जो है। श्रत: वर्षा की इस मयानक मध्यरात्रि में निकल पड़ें हैं वे इस प्रकार।

असमय में हठात् यह तलब क्यों ? राज्य मंत्रि-परिषद् में कोई परिवर्तन तो नहीं हुन्ना है ? राजकीय कोष का गवन तो नहीं हुन्ना है ? अथवा सुल्तान किसी गोपनीय सामरिक अभियान पर तो नहीं जा रहे हैं जिसके कारण कोषागार को खोलने के लिए इतनी शी झता से अधिकर्ता की तलब की गई है ? जरीदार किमखाव से आच्छादित तामजाम के मातर तिकया पर ११/१७

श्रोठंगकर संतोषदेव बैठे हैं श्रीर हुक्के की नली उनके मुँह में है। बीच-बीच में चिन्ता-भार से तनावयुक्त हो श्रागे झुकते हैं और इसके साथ ही उनके हुक्के से बादशाही सुगंबित तस्बाकू का सुवासयुक्त धुँआ चतुर्दिक विकीर्ण होता जा रहा है।

तिमिराच्छन्न राजमार्ग अकस्मात् विद्युत् के आलोक से प्रदीप्त हो उठा। झंझावात के कारण एक विशाल वृक्ष सड़क के आर-पार गिर पड़ा है और मार्ग प्राय: अवरुद्ध-सा हो गया है। अब मार्ग पर आगे वढ़ने का कोई उपाय मी नहीं है। इस राजमार्ग की एक ओर राजनगरी में काम-काज कर अपना जीवन-यापन करनेवाले राजकलोगों की पंक्तिबद्ध पर्णकृत्याँ खड़ी है।

राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण तामजाम को लेकर कहार पर्णकुटीर की अोलती से सटकर अनै: अनै: चल रहे हैं। वर्षा के कारण वहाँ घुटने तक जल जमा हो गया है जिसे कहार अपने पाँवों से घोरे-घीरे ठेलकर आगे बढ़ रहे हैं।

पर्णं कुटीर में चल रहा संवाद तामजाम में उपविष्ट संतोषदेव के कानों में पहुँचा। गंभीर रात्रि की इस घनवोर वृष्टि में भला कीन पथ पर चल रहा है, इसी प्रसंग को लेकर घोबी-दक्ष्पति की कथावार्ता चल रही थी।

पुरुष का कंठ-स्वर प्रश्न कर रहा था — 'इस श्रंघकार में घुटने मर जल में छप-छप करता हुआ कीन जा रहा है, इसे कीन जानता है ?'

नारी का कंठ-स्वर उत्तर दे रहा था—'दूसरा मला कौन होगा? या तो कुत्ता होगा अथवा चोर। नहीं तो राजा का कोई गुलाम होगा। इस विषम वेला में गृह-त्याग तो कोई भी नहीं करता।'

'नहीं रे, कुत्ता मी नहीं है और चोर मी नहीं है। कई मनुष्यों द्वारा पाँव से जल ठेलने का शब्द सुनाई पड़ रहा है। संमवतः कोई हतमाग्य राजकर्म-चारी है जो ग्रावश्यक तलब पा अपने रक्षक दलों के साथ पथ पर चल रहा है।'

तामजाम के भीतर अद्धंशायित संतोषदेव तुरत उठकर बैठ गए मानो दम्पति की कथावार्ता ने उन्हें विच्छू की तरह डंक मारा हो। कुत्ता अथवा तस्कर अथवा राजा के गुलाम, एक ही पर्यायवाची हैं ये सब। निश्चय ही यह तो एक दिर और निरक्षर दम्पति की कथा है और अवश्य ही यह एक स्थूल तरीके का मन्तच्य है, परन्तु कथा तो मोटे तौर पर असत्य नहीं है। राजा की गुलामी होने पर भी है तो यह घृणित अवश्य। स्वणं-पिजर हो अथवा लौह-पिजर, बंदी पक्षी के जीवन में तो वह एक सदृश दुर्माग्य लाएगा।

खिन्न-हृदय संतोषदेव ने अपने सम्पूर्ण जीवन पर दृक्पात किया। उन्होंने घन-ऐडवर्य यथेष्ट अजित किया ग्रीर इसके साथ ही उन्हें प्रचुर राज-सम्मान भी मिला। सुल्तान का कृपा-पात्र समझ सभी उनका ग्रादर करते हैं श्रीर संभ्रम से उन्हें देखते हैं परन्तु यह सम्मान ग्रीर ऐडवर्यमय जीवन तो ग्रमी भी दासत्व की श्रृंखना से ग्रावद्व है। मुक्ति की ग्राकाक्षा से चिर दिनों से दग्व हो रहा हूँ लेकिन ग्राज भी वह हस्तगत नहीं हुई। यह व्यर्थ का जीवन, यह बन्व्या जीवन आज निश्चय ही मेरे लिए दुवंह हो रहा है। नहीं, अब ग्रीर अबिक नहीं, इसवार राज-प्रशासन के उच्च पद का त्यागकर और अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को लुटा मैं मुक्ति-मार्ग का ग्रनुगामी बनूँगा और इष्ट-दर्शन के निमित्त, कृष्ण-प्राप्ति के निमित्त मृत्यु को भी वरण करूँगा।

उस दिन के उद्दीपन और आर्तता के कारण संतोष देव का जीवन क्यान्तरित हो गया। राजानुग्रह ग्रीर राज-सेवा का उन्होंने शीघ्र ही त्यागकर कृष्ण सेवा में अपना समग्र जीवन अपित किया और इसके साथ ही महाप्रमु चैतन्यदेव प्रदत्त रूप गोस्वामी नाम धारण कर उनके ग्रन्यतम पार्षद के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की तथा सम्पूर्ण मारतवर्ष में एक श्रेष्ठ वैष्णव नेता के रूप में कीर्त्ति आजित की। गौड़ीय वैष्णव धर्म के अन्यतम ग्रिधनायक के रूप में उन्होंने जिस मूमिका का निवंहग किया वह आज भी ग्रविस्मरणीय है।

रूप गोस्वामी के पूर्व पुरुष दक्षिण भारतवर्ष के वैदिक ब्राह्मण थे। किसी समय ये लोग कर्णाटक के किसी अंचल में राज्य करते थे। परवर्ती काल में इसी वंश के कोई अध:पतित पुरुष गौड़ देश में आकर राजसरकार में कार्य करने लगे और इस प्रकार स्थायी रूप से गौड़ देश में निवास करने लग गए।

इसी वंश के मुकुन्द देव नाम के न्यक्ति गौड़ देश के शासक के एक सुदक्ष और आस्थावान् उच्च कर्मचारी थे। इनके पुत्र का नाम था कुमारदेव जो एक शास्त्रविद् वैष्णव के रूप में प्रस्थात थे। असमय में ही अपने तीन अवयस्क (नावालिंग) पुत्रों को छोड़कर वे संसार से चल बसे और इस तरह पितामह मुकुन्ददेव के ऊपर अपने तीन पौत्रों, अमर, संतोष और बल्लम, को मनुष्य बनाने का मार आ पड़ा।

परवर्तीकाल में अमर, संतोष और बल्लम ने प्रमु श्री चैतन्यदेव की कृपा और उनके आश्रय का लाभ पाया। प्रमु ने इनका यथाक्रम नूतन नामकरण किया - सनातन, रूप और अनुपम। अनुपम ने अपने एकमात्र पुत्र श्रोजीव को छोड़कर असमय में ही अपनी इहलीला समाप्त की। परवर्तीकाल में श्री चैतन्यदेव के अन्तरंग पाषंद के रूप में तथा वृन्दावन के मन्ति--साम्राज्य के नियन्ता रूप में सनातन और रूप का अम्युदय हुआ।

सनातन और रूप की शिक्षा में पितामह मुकुन्ददेव ने कोई त्रुटि न रहने दी। रामकेलि में राममद्र वाणीविलास के सन्निकट उन दोनों ने जब व्याकरण की शिक्षा समाप्त कर ली तब उन्हें नवद्दीप मेज दिया। वहाँ जाकर उन्होंने रत्नाकर विद्यावाचस्पति तथा वासुदेव सार्वमीम के समीप उच्च शिक्षा ग्रहण की।

मुकुन्ददेव विचक्षण व्यक्ति थे। वे जानते थे कि मात्र शास्त्र विद्या के द्वारा राज्य सरकार में उच्च पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए तो चाहिए अरबी और फारसी माषा की शिक्षा। सप्तग्राम के शासक सैयद फकरहीन मुकुन्ददेव के मित्र थे। ग्ररबी ग्रीर फारसी के वे ग्रगाध पंडित थे। उनके तत्त्वावधान में रहकर दोनों माइयों ने इन दोनों माषाओं का बड़ी निष्ठा से ग्रध्यम किया ग्रीर अल्प समय में ही उनमें व्युत्पन्नता प्राप्त कर ली।

दरबार में पितामह की प्रतिपत्ति थी ही अतएव अल्प वयस में ही सनातन राजकार्य में प्रविष्ट हो गए। अपनी प्रखर बुद्धि, प्रतिमा ग्रौर कमंकुशलता के कारण वे प्रधान सचिव के पद पर ग्रासीन हुए। अपने किनष्ठ भ्राता रूप को इन्होंने राजस्व विमाग में प्रविष्ट करा दिया। इन्होंने भी ग्रपनी विद्या, बुद्धि और परिचालन की दक्षता के कारण अल्प समय में सुल्तान की दृष्टि ग्राक्षित कर ली, फलस्वरूप सुल्तान ने इनकी पदोन्नित राजस्व ग्रधिकर्त्ता के उच्च पद पर कर दी।

गौड़ के सिन्नकट रामकेलि ग्राम में दोनों माई निवास करते थे। पद-मयिदा, वित्त तथा शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र में वे तो अग्रणी थे ही, धर्म एवं समाज का नेतृत्व भी उन्हीं लोगों के करायत्त था। रामकेलि के उनके निवास पर प्रायः शास्त्रविद् ब्राह्मणों का जमघट होता जहाँ बड़े उत्साह से धर्म-चर्चा एवं विचारों का आदान-प्रदान चला करता। रूप और सनातन की विद्या और विदग्धता सबों की दृष्टि ग्रपनी ग्रोर ग्राक्षित कर लेती। उनके घर पर तो ब्राह्मण और साधु-संन्यासियों की भोड़ लगी हो रहती, मातृ-द्वय के आदर ग्राप्यायन तथा दान-ध्यान से सबों को पर्याप्त संतोष भी प्राप्त होता।

रामकेलि के इस परिवेश से वाहर श्राने पर मातृ-द्वय का एक और रूप परिलक्षित होता। वहाँ उनके गौड़ाधिप के श्रास्थावान् श्रौर श्रित श्रन्तरंग उन्न कर्मवारी रूप का दर्शन होता। वे तो वहाँ दरबार के मुस्लिम परिवेश में रूपनिरित्त मनुष्य दिलनाई पड़ते। उनकी बोगा-चपकन समन्वित पोशाक, अरबी फारसी भाषा की उनकी चमत्कारिता तथा उनके मुसलमानी श्ररवकायदा को देखकर कोई यह नहीं समझ सकता कि वे एक निष्ठावान् हिन्दू एवं सनातन वर्म के घारक श्रीर बाहक भी हैं।

रूप और सनातन के वंश में पूर्व से ही वैष्णवीय संस्कार विरासत के रूप में वर्तमान थे। भातृ-द्वय में यह संस्कार अब शनैः शनेः प्रवल हो गया। प्रेम-मिक्त की इस घारा से उनका अन्तर अभिसिचित हो गया; अब कृष्ण-कृपा और कृष्ण-प्राप्ति हेतु उनके मन और प्राण भी अधीर एवं चंचल हो उठे। मुक्ति जन्य उत्कटता और विषय-वैराग्य घीरे-घीरे दुनिवार हो गया।

उस समय सम्पूर्ण गौड़ देश में नवद्वीप का चंचलकारी संवाद फैल चुका था। श्री चैतन्यदेव के अभ्युदय की कथा, प्रेम-भक्ति घम के उनके नवीन आन्दोलन की कथा अन्य स्थानों की माँति रामकेलि में भी आलोचित और चित्त हो रही थी। मक्त मानव और मुक्तिकामी मानव नवीनतर आवेग और नवीनतर आशा से अधीर हो रहे थे।

प्रमुश्रीचैतन्यदेव के चरणों का आश्रय पाने की इच्छा से मातृ-द्वय ने उस समय उन्हें पत्र मेजाः परन्तु प्रमु ने कुछ समय ग्रौर प्रतीक्षा करने का परामशं दिया।

इसके पश्चात् संन्यास-ग्रहण के बाद प्रमु स्वयं वृन्दावन गमन के व्याज से एक दिन रामकेलि में आ उपस्थित हुए। रूप ग्रीर सनातन दौड़ पड़े उनके पाद-पद्मों पर; संसार-त्याग हेतु मातृ-द्वय बेचैन हो गए हैं लेकिन इसबार मी प्रमु ने बाघा डाली—कुछ दिनों तक ग्रीर धैर्य घारण करने को कहा।

प्रमु के उस दिन के दर्शन ग्रीर आशीर्वाद के फलस्वरूप भ्राता-द्वय का मन विषय-वितृष्णा से भरपूर हो उठा। इसके बाद वे कैसे ग्रपनी जंजीरों को काटकर उन्मुक्त स्वास ले सर्कोंगे, इसी चिन्ता में दोनों निमग्न हो गए।

मन की इस निविण्णावस्था में उस दिन की दुर्योगमयी रात्रि में रूप के प्राणों में एक प्रचण्ड मूचाल-सा आया और उन्होंने शीघ्र ही गृह-त्याग का निर्णय लिया। प्रमु श्रीचैतन्यदेव का पदाश्रय ग्रहण कर कंथा-करंकचारी वैद्याव के रूप में श्रीकृष्ण-भजन में अवशिष्ट जीवन व्यतीत करने का उन्होंने संकल्प लिया।

रूपे और सनातन, भ्राता-द्वय, श्रत्यन्त स्राकिस्मक रूप से राज-वैभव का परित्याग कर न तो वैरागी बने श्रौर न मंत्र-बल द्वारा प्रेमभिक्त-रस के जाता हुए ? इसके लिए सांसारिक जीवन में, उच्च राजपद पर श्रवस्थित रहते सदा ही दीर्घ प्रस्तुति के मध्य वे श्रग्रसर हो रहे थे। इस प्रस्तुति का मूल्य-निरूपण न करने पर उनके त्यागपूत जीवन के मूल रहस्य का पता हमें नहीं लग सकता। मिक्तरताकर में एल्लेख है—

सदा शास्त्र-चर्चा करते दोनों जन।
ग्रनायास करते वे खंडन-मंडन।।
न्याससूत्र की ज्याख्या निजक्रत करते जो।
सनातन रूप सुनकर दृढ़ होते जो।।

गवेषक ग्रौर इतिहासकार सतीशचन्द्र मित्र रूप और सनातन की शास्त्र-चर्चा का मार्मिक चित्रण इस प्रकार करते हैं:—

एसी वात नहीं है कि केवल भ्राता-द्वय तर्क द्वारा किसी मत का खंडन या नूतन मत का स्थापन करते, किसी अन्य पंडित द्वारा न्यायशास्त्र की कोई नूतन व्याख्या किए जाने पर जबतक उन भ्राता-द्वय को ज्ञापित करा उनका अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तबतक किसी का मी चित्त सु<del>स्थिर</del> नहीं हो <mark>पाता ।</mark> इस प्रकार उच्च राजकार्यं का सम्पादन करते हुए यस्किचित अवसर प्राप्त होता, उसे भ्रातृ-द्वय शास्त्र-चर्चा में ही व्यतीत करते। सनातन के गुरु विद्यावाचस्पति महाशय साघारणतः नवद्वीप के समीप विद्यानगर में ही वास करते थे। जब कभी उनके ज्येष्ठ भ्राता पुरी गमन करते श्रीर पिता काशी जाते तमी वे समय-समय पर दीघंकाल तक गौड़ में रहते। दूर देश-देशान्तर से जो सब शास्त्रविद् पंडित ब्राह्मण बाते, राजाज्ञा से आए हों अयवा सनातन के निमत्रण पर, युगल भ्राता अपने रामकेलि के निवास पर उनकी समुचित अभ्यर्थना करते और श्रद्धापूर्वक ग्राप्यायन कर उन सभी को परितुष्ट करते। इस निमित्त अजस्त्र व्यय भार वहने करने में वे कभी हिचकिचाते नहीं। रामकेलि में पाठशाला थी जहाँ संस्कृत-शास्त्र का पठन-पाठन होता था। वे इसके समी अनुष्ठानों के प्रधान संरक्षक थे। इस प्रकार अनेक तरह से रामकेलि में अनेकानेक ब्राह्मणों का ब्रागमन होता; सुदूर कर्णाटक से भी उनके श्रपने सम्प्रदाय के वैदिक ब्राह्मणों का आगमन होता । जिस प्रकार सुगंवयुक्त कुसुम के प्रस्फुटन के कारण तज्जन्य सौरम से ग्राक्वब्ट हो चतुर्दिक से मृङ्ग-समूह वहाँ इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार उनकी कीति सर्वत्र विकीणे हो गई थी। समागत ब्राह्मण पंडितों में से अनेक के लिए उन्होंने वासस्थान की व्यवस्था कर दी थी।

> कर्णाटादि देशों के ग्रागत बाह्मणों को । रूप सनातन निज देशस्थ विश्रों को ।। देते निवास जिन्हें गंगा के सन्निधान में । 'महुवाटी' ग्राम में भट्ट गोष्ठी आवास में। जो थे सर्वशास्त्रविद् सब मांति अनुपम ।

कलकत्ते के समीप आधुनिक भट्टपल्ली अथवा माटपाड़ा की तरह रामकेलि के समीप में गंगा के किनारे एक और भट्टवाटी ग्राम था जिसके चिह्न तक दिखलाई नहीं पड़ते अब।

अवसर मिलने पर वे लोग केवल शास्त्रचर्चा करते, ऐसी बात नहीं है, वर्म-सावना में भी उनके पैर पीछे नहीं थे। मानव का नूतन निर्माण एक ही दिन में नहीं हो पाता। सभी प्रतिमाश्रों का उन्मेष तो पूर्वजन्म से ही होता है, यदि कोई ऐसा सोचता हो कि मुसलमान शासक के कर्मचारी, रूप श्रीर सनातन, वृग्दावन जाकर एक बारगी असाधारण पंडित श्रीर मक्तचूड़ामणि हो गए तो यह उनकी मिथ्या धारणा है। भ्रातृ-द्वय तो पूर्व से ही असाधारण पंडित थे, साथ ही साथ, उनमें मिक्त का उन्मेष तो उनके कर्ममय जीवन में ही हुआ था; ऐसा नहीं होने पर उन्हें देखने के लिए स्वयं महाप्रमू चैतन्य नीलाचल से दौड़े हुए रामकेलि नहीं श्रा धमकते। युगल-भ्राता श्रत्यन्त निष्ठापूर्वंक श्रीमद्मागवत का अध्ययन करते तथा वृग्दावन-लीला का भी प्रायः अनुष्ठान करते। वृग्दावन-लीला के भनेक विग्रह रामकेलि ग्राम में अनेक जगहों पर प्रतिष्ठित किए गए थे, तभी तो इस ग्राम का अपर नाम था कृष्णकेलि। रामकेलि के उनके श्रावास के चतुर्दिक श्रामकुण्ड, राघाकुण्ड, विग्राखाकुण्ड—इस नाम से अनेको सरोवर थे। उनके साधन-भजन के सम्बन्ध में मिकत रत्नाकर में उल्लेख हुआ है:—

गृह समीप श्रति निमृत स्थान में, कदम्ब कानन बीच राधाश्माम कुंड में। करते वृन्दावनलीला को करते चितन, न घरते धीरज श्रांखे चुचाती अनुक्षण।।

अभी भी वे विग्रह-सेवा, साधु-संग भीर साधु-सेवा कर रहे हैं। समय-समय पर ऐसा करने में असम र्थ होने पर वे विरक्त भीर विषणा हो जाते हैं। विषयी राजा की सेवा में राजकार्य के परिचालन के क्रम में जब उन्हें पद-पद पर अपने मनोनुकूल पथ पर अन्तराय उपस्थित होते हैं, तब वे भ्रविरत अनु-ताप की भ्रग्नि में दग्ध होने लगते हैं। इसी अनुताप ने उनके लिए वैराग्य का पथ उन्मुक्त किया।

रूप श्रीर सनातन इन दोनों श्राताश्रों में यौवन के प्रस्फुटन के साथ-साथ प्रतिभा का विकास भी दिखलाई देने लगा था, इसके साथ-साथ संस्कृत शास्त्र तथा अरवी-फारसी साहित्य की पारदिशता भी सम्मिश्रित थी। तत्पश्चीत् दोनों भाई श्रपनी-अपनी विशिष्टता को लेकर उमड़े। एक श्रोर यदि दर्शन- शास्त्र में सन्। तन का कुछ विशेष श्रिषकार परिलक्षित हो रहा था तो दूसरी श्रीर काव्य-व्याकरणादि में रूप का। यौवनावस्था में लोगों में कवित्व का उन्मेष होता है और रूप में मी वैसा हुश्रा था। गौड़ में रहते समय ही इन्होंने हसदूत श्रीर उद्धव-संदेश नाम के दो काव्यों की रचना की थी। अपने अग्रज की अपेक्षा रूप ने फारसी माषा में श्रीवक पारदिशता प्राप्त की थी, ऐसा प्रतीत होता है। इनकी काव्यानुरिक्त का यह प्रधान कारण है। इनकी माषा में काव्य-कला की जिस मधुर झंकृति की अनुमूति होती है उसे फारसी साहित्य का ही ऋण स्वीकार करना पड़ेगा। श्रपनी तहणावस्था में सप्तग्राम में रहकर, दोनों माइयों ने तत्कालीन प्रसिद्ध पंडित और शासनकर्ता संयद फकरहीन के समीप रहकर फारसी भाषा की शिक्षा उपार्जित की थी।

सनातन को विद्या-बुद्धि और कार्यदक्षता से मुग्ध होकर सुल्तान हुसेनशाह ने उनके किनष्ठ श्राता रूप को राजस्व विभाग में एक ऊँचा पद प्रदान किया। इस विभाग के कार्य-संचालन में जिस सूक्ष्मता, कार्यकुशलता और लोक-परि-चालक की क्षमता प्रयोजनीय है, रूप में वे सभी थे। वे स्थूलकाय थे। उनकी मुखाकृति में एक प्रखर तेजस्विता प्रच्छन्न थी जिसे देखते ही लोग वाग के मस्तक उनके समक्ष अवनत हो जाते। सनातन की कोमल काया, प्रशान्त मूर्ति और माव-गांभीय को देखकर लोक-वाग उनकी मिनत करते; रूप की मुख-प्रतिभा देखकर सभी उनसे मय खाते थे। रूप के सदृश व्यक्ति ने लोकपाल होकर जन्मग्रहण किया था। वृन्दावन जाकर वे ही वहाँ पर तत्कालीन सर्वे-सर्वा हो गएथे। उन जैसे गंभीर मानव के अन्तःकरण में किसी प्रकार की नीचता अथवा संकीर्णता नहीं थी, इसीलिए सर्वत्र सर्वकार्य में व विश्वासी और प्रतिपत्तिशाली हुए।

''राजकार्यं में रूप की अप्रतिहत क्षमता ग्रीर विश्वस्तता के कारण सुल्तान हुमेनशाह ने उन्हें साकर या साकेर (विश्वस्त) मिल्लक, इस सम्मानसूचक नाम ग्रीर उपाधि से विमूिषत किया था। वे सभी कार्यं बल और दंपं के साथ करते। ग्रपने संकल्प के निर्धारण में वे विलम्ब नहीं करते; संकल्प करने के साथ-साथ वे उसे कार्यं रूप में परिणत करने के लिए दृढ़ चेच्टा करते। राजस्व-सचिव रूप में, रूप राजा-प्रजा सभी के प्रेम-पात्र बने, यह कहने की ग्रावच्यकता नहीं है। वे इस प्रकार सुचार रूप से फारसी लिखते, पढ़ते श्रीर धाराप्रवाह बोलते और सभी मुसलमान कर्मचारियों में मिश्रित हो कार्य-निष्पादन करते कि कोई यह नहीं समझ पाता कि साकर मिल्लक हिन्दू हैं श्रथवा मुसलमान। विद्यां के साथ नाना प्रकार के सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप भ्रात्-द्वय के

कितिपय ग्राचरण म्लेच्छाचारी हो गए थे। इन लोगों के अधिकांश समय राजकार्य में व्यतीत होते तथा मुसलमानी हाव-माव को ग्रंगीकार करते समय आत्मगोपन हेतु वाव्य होने पर भी ये स्वगृह में कभी भी शास्त्र-चर्चा का परित्याग नहीं करते। पंडितगणों से भेंट हो जाने पर ये युगल-वम्धु दर्शनादि शास्त्रों को लेकर घोर तर्क-वितकं करते। '१

उस दिन सुल्लान के साथ साक्षात्कार होने के उपरान्त रूप रामकेलि लौट ग्राए ग्रीर ज्येष्ठ भ्राता सनातन के कक्ष में श्रविलम्ब प्रविष्ट हो श्रपना संकल्प निवेदित करने लगे।

सव कुछ सुन लेने के पश्चात् सनातन गंभीर हो गए ग्रीर प्रशान्त स्वर में बोले— 'तुम्हारी सम्पूर्ण ववतृता मैंने सुन ली परन्तु में इसमें अपनी सहमति नहीं दे सकता मैंया। मैं ज्येष्ठ हूँ और मैंने स्थिर कर रखा है कि प्रथम मैं हो संसार-त्याग करूँगा। आगे मुझे जाने दो, पीछे सुयोग पाकर तुम भी एक दिन चले आना।'

रूप तो अपने सिद्धान्त पर अटल थे। करबद्ध हो उन्होंने कहा—' निश्चय ही तुम मावनात्मक कथा कहते हो परन्तु इसके साथ वालीनता अथवा तर्क-संगत कथा भी जुड़ी हुई है। यदि तुम अग्रसर हो मुझसे पूर्व संसार-त्याग करते हो तब वैसी दशा में लोक-वाग मुझे बया कहेंगे? मैं ज्येष्ठ आता हूँ और मेरी उम्र गी अब अधिक ो चली है। इस उम्र में अब राजकार्य से छुटकारा लेना मेरे लिए सर्वथा उचित ही है। तथापि महाप्रमू के उपदेशानुसार अभी तक मैं संसार में लिप्त रहा, अब मेरा भी धैयं जाता रहा। मुझे भी तो अब वैराग्य ग्रहण करना ही होगा।'

भ्रव रूप ने भ्रपनी युक्ति और तकों का जाल विस्तीण किया। दृढ़ स्वर में निवेदन करने लगा — 'राज सरकार में भ्रापने ग्रत्यन्त दायिस्वपूर्ण कार्य भ्रपने ऊपर-ले रखा है। शान्ति का समय हो अथवा प्रशासन का ज्यापार हो अथवा युद्ध-विग्रह की समस्या हो, सर्वदा बादशाह भ्रापके मतामत को बहुत मूल्यवान् मानते हैं भ्रीर भ्रापका परामशं लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है?'

'हीं, यह तो यथार्थ ही है।'
'विशेषकर इस समय उड़ीसा के राजा के साथ वादशाह का घोर विरोध चल
रहा है, किसी भी समय युद्ध छिड़ जाने की आशंका है।'

'हाँ, इस संमावना को यों ही उड़ाया नहीं जा सकता।'

१. रूप गोस्वामी : शतीशचन्द्र मित्र

'इसीलिए तो इस समय राजकार्य का परित्याग करने पर बादशाह क्रोधा-भिमूत हो जाएगा। तत्पश्चात् जब मैं पुनः प्रयास कर्ष्टगा तो उसकी घारणा बद्धमूल होगी कि हमलोगों ने किसी पड्यंत्र के तहत एक साथ राजकार्य से त्याग-पत्र देकर उसे विपत्ति में ढ़केलने की चेष्टा की है। इसके परिणामस्वरूप वह हमलोगों के आत्मीय और स्वजनों पर घोर ग्रत्याचार करेगा। इसीलिए आप मेरे प्रस्ताव को मान लें।'

सनातन ग्रव कुछ नरम पड़े। इस सुयोग को पाकर रूप ने पुन: कहा— 'परिवार तथा आत्मीय कुटुम्बियों के भरण-पोषण की सभी व्यवस्थाएँ मैं सर्वप्रथम की घ्रता से करता हूँ और एतत्सम्बन्धी आपको कोई चिन्ता न होगी। मैं ऐसी व्यवस्था कर जाऊंगा जिससे कि मेरे चले जाने के उपरान्त आप भी यहाँ से सहज रूप से निष्कमण कर सकींगे।'

इस बार रूप की अभ्यर्थना स्वीकृत हुई। विश्चय ही सनातन प्रज एवं विचक्षण थे, परन्तु सांसारिक व्यवस्था को लेकर वे किसी प्रकार की माधापच्ची करनेवाले नहीं थे, प्रधानतः रूप ही ये सभी व्यवस्थाएँ करते। तत्परचात् बद्ध प्रकोष्ठ में भ्रातृ-द्वय ने प्रचुर समय तक सम्मिलित परामर्श किया और भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक्सत हो निर्णय लिया।

श्रितशीद्यता के साथ रूप ने सबों के साथ पावना का लेखा-जोखा कर उमे समाप्त किया। रामकेलि राजधानी गौड़ के श्रत्यन्त निकट है अतएव परिजनों का यहाँ रहना अब उतना निरापद नहीं है, ऐसा शोच कुछ आत्मीय परिजनों को अपने चन्द्रदीप के महल में भिजवा दिया। फतेहाबाद के प्रेममाग में उनलोगों का एक और महल था, वहाँ भी श्रनेकों को मिजवा दिया। धन-सम्पत्ति आदि सभी वस्तुओं की व्यवस्था पूरी कर ली। विग्रह की सेवा, कुलगुरु, ब्राह्मण तथा प्रापकों को कोई असुविधा न होवे, तज्जन्य इन्होंने मुक्तहस्त हो दान दिया। इस दान-व्यवस्था के सम्बन्ध में चैतन्य चरित्रामृत में उल्लेख हथा है:—

तब रूप गोसाई नौका भरकर ।
प्रचुर धन ले लौटे अपने घर पर ।
दिया मर्क माग ब्राह्मण वैष्णवों को ।
पुन: चतुर्थांश बाँटा निज परिजन को ।
मुक्ति-घन हेतु रखा चतुर्थांश को ।
कई स्थानों पर रखा सद विधों को ।

इसके ग्रतिरिक्त किसी भावी संकट की आशंका से सनातन के निमित्त उन्होंने एक हलवाई के पास दस सहस्र मुद्राएँ जमा करके रख दीं। इसीबाच श्रीचैतन्य के संघान हेतु रूप ने लोगों को नीलाचल मेजा था । ज्ञात हुआ कि प्रभु झारखंड के मार्ग से वृत्दावन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं । उनके साथ मार्ग में ही सम्मिनित हो कर इकट्ठे उनके साथ वृन्दावन पहुँचने हेतु रूप वेचैन हो उठे । अतएव अविशष्ट सभी कार्यों का शीझातिशीझ निष्पादन कर उनके पाँव झारखंड के जंगलों की ओर दौड़ पड़े साथ थे मुमुक्ष किनष्ठ भ्राता भ्रनुपम ।

कुछ दूर अग्रसर होने पर विदित हुआ कि सनातन के बैराग्य की प्रवणता से कुद्ध होकर हुसेनशाह ने उन्हें मुख्य सिचव के पद से पदच्युत कर कारागार में डाल दिया है। तत्क्षण रूप ने मार्ग से ही एक व्यक्ति द्वारा पत्र भेजा। पत्र में सूचित किया कि संकट का अनुमव होने पर हलवाई के पास संचित राशि का उपयोग, उत्कोच के रूप में, कर कारागार से उन्मुक्त होकर आवें।

मुक्ति हेतु इसके अतिरिक्त सनातन के लिए दूसरा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं था; श्रतएव कारागर से निष्कान्त हो वे सीधे चैतन्य महाप्रमु के चरणों का ग्राश्रय ग्रहण हेतु यात्रा पर निकल पड़े। लम्बी यात्रा तय कर वे काशी पहुँचे जहाँ उन्हें महाप्रमु के दर्शन हुए। इस दर्शन के समय ही प्रमु ने आत्मसात् कर लिपा सनातन को।

इघर प्रयाग पहुँचने पर रूप और वल्लम को ज्ञात हुमा कि वृन्दावन से लीटती यात्रा में श्री चैतन्य वहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रमुका चिर स्राकांक्षित दर्शन इस बार संमव होगा और उनके चरणाश्रय भी प्राप्त हो सकेंगे, यह ज्ञोच रूप के आनन्द की सीमा न रही।

श्रीचैतन्य विन्दुमाधव के मंदिर में आए हुए हैं, क्या ही मावाविष्ट श्रपूर्व मूर्ति है ? मधुर कंठ से वे श्रीकृष्ण नाम छे रहे हैं। इस देव-मानव के दर्शनार्थ सहस्र-सहस्र मक्त शाए हुए हैं। उन्हें केन्द्र बनाकर मक्त और दर्शनार्थी ग्रानन्द से विह्वल हो नाच और गा रहे हैं। वहाँ तो एक श्रपार जनसमूह विराजमान है।

दूर से ही प्रमु के दिव्य भावावेश को देखकर रूप का सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो रहा है और नेत्रों से अश्ववारा प्रवाहित हो रही है; परन्तु उस अपार जनसमूह के मध्य मला प्रमु के सम्मुख किस प्रकार हो सकेंगे? उस दिन एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर श्री चैतन्य को भिक्षा का निमंत्रण था। वहाँ उनके उपस्थित होते ही भातृ-द्वय ने वहाँ जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम निवेदित किया। प्रमु अत्यविक उल्लिसित हुए श्रीर बार-बार कहने लगे— 'कृष्ण की तुमलोगों पर क्या ही श्रपार करणा है कि इस बार दोनों जनों

का उन्होंने विषय-कूप से उद्घार किया है। तुम दोनों माई अहा, कितने भाग्यवान् हो!'

त्रिवेणी के संगम पर प्रभु भक्त-गृह में निवास कर रहे हैं। निकटस्य

एक कूटी में रूप और बल्लभ भी निवास करने लगे।

उन्हीं दिनों वैदिक यज्ञों में पारंगत और शास्त्रविद् वल्लम मट्ट त्रिवेणी के समीप एक ग्राम में निवास कर रहे थे। गौड़ देशागत अपने नव मक्त-द्वय के साथ श्री चैतन्य को उस दिन मट्टजों ने श्रपने घर निमंत्रित किया।

रूप की दिव्यकांति श्रीर मावावेश को देखकर वल्लम मुग्ध हो उठे। वे ग्रानन्द से उन्हें आलिंगन करते जा रहे हैं परन्तु रूप चिकत हो उनसे दूर सरकते जा रहे हैं, 'नहीं, नहीं, मट्टजी आप मेरा स्पर्श क्यों कर रहे हैं ? मैं तो एक श्रपृश्य पामर हूँ। इतना सनय तो मैंने पाप कर्मों में ही ब्यतीत किया है, मैं तो श्रापके स्पर्श योग्य नहीं हूँ।'

विलासिता श्रीर भोगेश्वर्य में चिरलालित, शिक के शिखर पर सदा रहने के श्रम्यस्त व्यक्ति, रूप, के इस दैन्य श्रीर वैराग्य-भाव से चैतन्य महाप्रभू अत्यिधिक संतुष्ट हुए। समीप ही बैठे महाप्रभू मंद-मंद मुस्कान के द्वारा श्रपनी तृष्ति प्रकट कर रहे हैं।

प्रयाग में दस दिनों तक रूप ने प्रमु के साज्ञिष्य में निवास किया। इन्हीं दस दिनों के मीतर उनके सात्विक धाधार में अवांछित तत्वों को विनष्ट कर प्रमुने ढाल दिया उसमें वैष्णवीय साधना के गूढ़ तत्त्व और निज मुख से ब्याख्या एवं विश्लेषण किया ब्रजरस के परम तत्त्वों का। १

श्रद्धा, मिक्त श्रीर कृष्ण-सेवा के माहात्म्य का निरूपण करने के पश्चात् प्रमु ने मिक्त-साधना के ऋम में कृष्ण-मिक्त के रस का वैचित्र्य तथा सर्वोपिर कान्ता-मात्र-सम्पन्न मधुर-रस का दिग्दर्शन करया। मात्र इतना ही नहीं, कृपापूर्वक इस नवीन साधक रूप के अन्दर उन्होंने शक्ति का संचार मी किया।

कृष्ण मक्ति तत्त्व श्री रस तत्त्व के प्रान्त । साथ-साथ बतलाया प्रमु ने भागवत सिद्धान्त ।। रामानन्द से जितने भी सुने थे सिद्धान्त । कृपाकर संचारित किया सभी रूपमें निभान्त ।। पुनः किया शक्ति का संचार रूप हृदय में । किया प्रवीण निरूपित कर सब तत्त्व सत्वरमें ।।

(चै-चरित्रामृत)

१. श्री चैतन्य चन्द्रोदय : कवि कर्णपुर ।

एक स्वर्गीय आनन्द से रूप का हृदय भर उठा ग्रीर प्रमू-कृपा से उनका जीवन कृतार्थ हुआ। श्रव प्रभु वाराणसी की ग्रीर प्रस्थान करेंगे, प्रेमालिङ्गन ग्रीर आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा—'रूप तुम वृन्दावन की ओर जाओ। तुमने जिस तत्व को पाया है, वह श्रव वृन्दावन की पावन भूमि में स्फुरित हो उठे, यही मेरी कामना है।'

तत्पश्चात् रूप ग्रीर ग्रनुपम वृन्दावन चले ग्राए। यहाँ श्राने पर उनका साक्षात्कार मक्त-प्रवर सुबुद्धि राय के साथ हुग्रा।

सुबुद्धि राय गौड़ देश के एक प्रभावशाली जमीन्दार थे। वादशाह हुसेनशाह अपने प्रारम्मिक जीवन में जब वे एक असहाय और सम्पत्तिहीन युवक थे तब उन्होंने सुबुद्धि राय के यहाँ एक निम्न श्रेणी की नौकरी की थी। किसी अपराव के कारण कुपित होकर सुबुद्धि राय ने उसे कौड़े से प्रताड़ित करवाया था। इस कशावात जन्य ब्रण का दाग बहुत दिनों तक उसके शरीर पर बना रहा। परवर्त्तीकाल में इसी हुसेन के भाग्य ने पलटा खाया और वह गौड़ प्रदेश का बादशाह वन बैठा।

एक दिन हुतेन शाह की बेगम ने अपने स्वामी की पीठ पर इस दाग को देखकर विस्मयपूर्वक जिज्ञासा की। पुरातन दिनों की घटनाग्नों का उल्लेख करते हुए बादशाह ने अपने प्राक्तन स्वामी सुबुद्धि राय द्वारा वेत्राघात की कथा कह सुनाई। यह कथा सुनते ही बेगम उत्तेजित हो गई और सुबुद्धि राय को प्राणदण्ड देने हेतु हठ करने लगी। परन्तु हुसेनशाह यह दण्ड देने हेतु तैयार न हुए। उसने कहा कि प्राक्तन अन्नदाता को प्राणदण्ड देना उसके लिए संभव नहीं है। तत्पश्चात् वेगम और सरदारों ने मिलकर स्थिर किया कि प्राण-नाश के बदले सुबुद्धि राय का घर्मनाश किया जाय। अपराधी के मुख में अखाद्य ठूँ सकर यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया गया।

जातिभ्रष्ट श्रीर मर्माहत सुबृद्धि राय तब राज-पाट त्याग कर काशी में शास्त्रविद् पंडितों के समीप उपस्थित हुए जातिनाश जन्य प्रायश्चित को जानने हेतु । पंडितों ने उनसे तप्त बी पान करके प्राणत्याग का विवान बतलाया ।

उस समय महाप्रमु चैतन्य काशी में ही विराजमान थे जहाँ मक्त-समाज उन्हें घेरकर भावोद्दीप्त हो रहा था। महाप्रमु के चरणों में निपात करते हुए भींगी पलकों से सुबुद्धि राय ने कहा 'प्रमु, श्राप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। श्राप मुझे जातिविनाश जन्य पाप से छुटकारा हेतु प्रायश्चित का विघान बतलावें।

महाप्रमु ने कहा—'जितने भी पाप हैं वे एकबारगी कृष्ण-नाम लेने से ही घुल जायेंगे; जीवों की क्या विसात जो वह उतना पाप कर सके ? तुम्हें कोई

भय नहीं है। तुम वृन्दावन जाकर प्रतिदिन व्रज की पावन धूलि में लुंठित होवो और कृष्ण नाम के जप और घ्यान से ग्रपने जीवन को सार्थक करो। यह हुआ तुम्हारे प्रायिच्चत का विवान।

सुबुद्धि राय के प्राणों में ग्रब नव ग्राशा का संचौर हुआ । वृन्दावन ग्राकर उन्होंने त्याग भौर तितिक्षामय वैष्णव जीवन का प्रारम्भ किया ।

गौड़ वादशाह के अन्यतम प्रवान कर्मचारी, रूप को सुवृद्धि राय मलीमाँति पहचानते थे। वैरागी होकर उन्होंने महाप्रमु की शरण ली है ग्रीर वृन्दावन आ गए हैं, यह जानकर उनके आनन्द की सीमा न रही।

रूप ग्रीर अनुपम को उन्होंने प्रेमपाश में जकड़ लिया ग्रीर घूम-घूमकर

महाप्रभु चैतन्य की कृपा-कथा, श्रीकृष्णलीला के माहास्म्य की कथा के आलोड़न-विलोड़न में श्रानन्द से कुछ समय व्यतीत हो गए।

उस समय लोकनाथ और मूगमं व्रजमंडल के भीतरी मागों के जंगलों में अमण कर रहे थे ग्रीर इनलोगों के साथ रूप ग्रीर ग्रनुपम का इस समय तक साक्षात्कार नहीं हुग्रा था। प्राय: एक महोना तक वृन्दावन में वास करने के उपरान्त रूप के मन में उच्चाटन होने लगा। ज्येष्ठ आता सनातन चिरदिनों से इनके पथप्रदर्शक ग्रीर परिचालक रहे हैं। गृष्ठ की नाई रूप उनकी श्रद्धा करते हैं। ऐसे सनातन क्या ग्रमी भी बादशाह के कारागार में आबद हैं अथवा उनकी मुक्ति हो गई है, यह सूचना उन्हें ग्रमी भी ग्रप्राप्य है। मन की चिन्ता किसी प्रकार दूर नहीं हो रही है। बहुत कुछ सोच-विचारकर अन्त में कुछ समय के लिए मातृ-द्वय ने वृन्दावन का परित्याग किया ग्रीर बाहर निकलकर सनातन के संघान में लग पड़े। वे पैदल काशी की ग्रीर चल पड़े।

इसी वीच कारागार से मुक्ति पाकर सनातन काशी आ गए जहाँ उन्होंने महाप्रमु चैतन्य की कृपा प्राप्त की । वहाँ से वे मिन्न मार्ग से वृन्दावन पहुँचे और उनका साक्षात्कार रूप से नहीं हो सका । काशी पहुँचकर सनातन का संवाद पा रूप प्रकृतिस्थ हुए । महाप्रमु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई, यह जानकर आनन्द से उनके प्राण भर उठे ।

उनके अनुज अनुपम तो थे रामचन्द्रोपासक और वृन्दावन में निवास करते हुए भी उस सम्पर्क के वावजूद अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रूप से कहा कि उनका मन गौड़ देश की और चला जाता है, और इस समय सनातन भी संसार त्यागकर चले आए हैं, ऐसी दशा में रूप यदि पुनः एक बार कुछ समय के जिए गौड़ देश चले जाँग श्रीर वहाँ समी चीजों कीं व्यवस्था करके चले ग्रावें तो बड़ी सुविधा होती।

किनष्ठ भ्राता के अनुरोध पर रूप को सहमत होना पड़ा और भ्राता-हय गौड़ देश की ओर प्रत्यावर्तन कर गए। वहाँ पहुँचने पर एक बड़ी विपत्ति आ गई; अलप समयोपरान्त एक मारात्मक रोग से पीड़ित हो कर अनुपम ने अपना शरीर-त्याग किया।

अनुज की शोकावह मृत्यु ने रूप को अनेक सांसारिक दायित्व एवं सम-स्याधों के बीच ढकेल दिया। इधर महाप्रभु चैतन्य के चरण-इशंन हेतु और उनके पुण्यमय साजिष्य हेतु उनका मन अबीर हो उठा। अतएब यहाँ की समस्याओं को शीक्रता से यथासंभव निपटाकर पैदल वे नीलाचल की थोर - दौड़ पड़े।

श्रागे बढ़ने पर रूप ने मन ही मन निश्चय किया कि प्रथम वे भक्त हरिदास की कुटिया में ग्राश्रय ग्रहण करेंगे और तत्पश्चोत् सुग्रवसर पाकर करेंगे प्रमु-चरणदर्शन। दीर्घकाल तक गौड़ देश के दरवार में म्लेच्छों के स्पर्श-दोष से वे युक्त हैं ग्रतएव महाप्रमु के निष्ठावान् उच्चवर्ण के भक्तों के यहाँ गृह-निवास करना इनमें पक्ष में समीचीन नहीं होगा।

प्रवीण मक्त हरिदास की कुटिया में पहुँचते ही उन्होंने रूप को अपने मुज-पाश में आबद्धकर ज्ञापित की अपनी आन्तरिक संबर्द्धना और सस्नेह कहा— 'रूप, तुम आवोगे, इसे हम सभी जानते थे। तुम तो महाभाग्यवान् हो जो महाप्रमु साग्रह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और बारम्बार कर रहे हैं तुम्हारी ही चर्चा।'

प्रमु चैतन्यदेव की दिनचर्या थी प्रत्यह प्रत्यूष में भ्रन्तरालवासी परम भक्त हिरदास को दर्शन देना । जगन्नाथदेव के उपल मोग के समय अपने गणों के साथ प्रमु वहाँ उपस्थित रहते और तत्पश्चात् ही चले जाते हिरदास की निभृत कुटी में । यहाँ पर भ्रन्तरंग पार्षद ग्रीर भक्तों के साथ इष्टगोष्ठी एवं भ्रमरस-तत्त्व की आलोचना चला करती ।

हरिदास की कुटिया में प्रभु के पदार्पण करते ही रूप ने दी इकर अपना दण्डवत् प्रणाम निवेदित किया। आलिगन और कुशल-वार्त्ता के पश्चात् सभी भ्रानन्द से प्रमु को घेरकर बैठ गए और इसके साथ ही प्रवाहित होने लगा भागवत और कृष्ण-कथा का ज्वार।

उस समय पुरीघाम की रथ-यात्रा धासन्न थी। प्रमु-दर्शन और सानि ध्य के लोम से गौड़ के मक्तदल पैदल लम्बी यात्रा सम्पन्न कर पहुंच चुके हैं और प्रमु से मिलकर ग्रानन्द-रस में डूबकर मत्त हो रहे हैं। इस भिनत-मंडली के बीच आए हुए हैं प्रवीण वैष्णवाचार्य श्री अद्वैत, नित्यानन्द ग्रादि।

उस दिन कतिएय अन्तरंग मक्तों के साथ हरिदास की कुटिया में प्रमु का आगमन हुआ है। रूप को आलिंगन करते हुए उन्होंने श्रद्धैत एवं नित्यानंद से कहा—''कुष्ण के आह्वान पर रूप विषय-कूप छोड़कर चले आए हैं। आप दोनों जनें इन्हें आशीर्वाद दें जिससे ये कुष्ण-मजन में सिद्धि प्राप्त कर कुष्ण-मक्ति-रस के ग्रंथों का निर्माण कर सकें, जिसकी साधना करने से जीवों का कल्याण हो सके।"

राय रामानन्द, स्वरूप दामोदर प्रमृति गौड़ीय नेताश्रों ने इस नूतन प्रतिभावान् मक्त को प्राणदायक श्राशीर्वाद प्रदान किया। रूप के मुख-मंडल पर एक विशेष प्रकार के माध्यं श्रीर कमनीयता थी। ये स्वभाव से अत्यन्त विनयी थे श्रीर दैन्य की पराकाष्ठा थे। फलस्वरूप प्रमु के गौड़ीय श्रीर उड़िया मक्तों के मध्य ये अत्यधिक प्रिय हो गए।

प्रमु श्रपनी मिनत-मंडली के साथ जहाँ-जहाँ उपस्थित होते वहाँ-वहाँ दिव्यानन्द की घारा प्रवाहित होने लगती। मिनय श्रौर प्रेम के दिव्य सावावेश में सभी मदोन्मत्त हो कभी तो मंदिर के चबूतरे पर की तांन करते तो कभी समुद्र-स्नान करते ख्रथवा कभी गूंडीचा जाकर सफाई का कार्य करते। इस प्रकार उत्सव श्रौर खानन्दोच्छ्वास में दिन पर दिन घ्यतीत होने लगे।

मक्त हरिदास की मांति रूप भी अपने को दैन्यवश म्लेच्छाधम समझते थे। अतएव वे जगन्नाथ के मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करते, दूर से ही दर्शन श्रीर प्रणाम करते। प्रधु के नर्त्तन, कीर्त्तन एवं पुण्यमय नाना अनुष्ठानों में प्रबल जन-संघट्ट होता परन्तु रूप यत्नपूर्वक उन स्थानों का भी परिहार करते हुए चलते। वे दूर से ही प्रभु और उनकी भक्ति-गोष्ठी की ग्रानस्द-लीला का मुग्ध नेत्रों से दर्शन करते और बार-बार निवेदित करते अपने प्रणाम।

परंतु रात्रि का ग्रविकांश समय हरिदास की निजंन भजन-कुटी में ही व्यतीत करते। यहाँ पर हरिदास अपने संकित्पत नाम-जप में ही श्रिविकांश समय संलग्न रहा करते और इसी कुटिया के एक निजंन कोने में रूप संलग्न रहा करते श्रीर इसी कुटिया के एक निजंन कोने में रूप संलग्न रहा करते रस-शास्त्र के अवगाहन तथा अंथ-निर्माण में।

जगन्नाथदेव के मोग-राग सम्पन्न होने के पश्चात् एकान्तवासी मक्त-द्वय, हरिदास एवं रूप के निमित्त, प्रत्यह प्रसाद भेजना पड़ता। इस प्रसाद को ग्रहण करके दोनों निज-निज निर्दिष्ट साधना तथा कर्मों में निरत हो जाते।

'रूप गोस्वामी भ्राजन्म एक सुकवि थे। इस प्रकार एकाघार में कवित्व पांडित्य ग्रीर मिनत का दर्शन विरल है। गौड प्रदेश में रहते समय इन्होंने हंसदूत और उद्धव-संदेश नाम के काव्य की रचना की जो परवर्ती काल में वन्दा-वन में प्रचारित हुई। गृह-त्याग कर अपने भ्रागमन के साथ-साथ इन्होंने कृष्ण-लीला विषयक नाटक की रचना की। इसमें इन्होंने निश्चय किया है कि कृष्ण की ब्रजलीलाएँ एवं ग्रन्य लीलाओं को एकत्र लिखूँगा। बाद में नीलाचल ग्राते समय स्वप्नादेश और महाप्रमुकी आज्ञा, इन दोनों के कारण पृथक-पृथक दो नाटकों की रचना करने का संकल्प इन्होंने लिया। श्री कृष्ण की ब्रजलीला सम्बन्धी नाटक का नाम इन्हींने 'विदग्ध-माधव' दिया है एवं ग्रपनी पुर-लीला विषयक नाटक का नामकरण 'ललित-माधव' किया है। नीलाचल आगमन के पश्चात् इन्होंने अत्यधिक एकाग्रता के साथ इन दोनों नाटकों का सृजन एक ही समय में किया। हरिदास ठाकुर की शान्तिरस-विषणी कुटिया, महाप्रमु की सत्संगति ग्रीर उनके ग्राशीर्वाद के फलस्वरूप ही इनमें सहजात कवित्व-प्रतिमा का स्कुरण विशिष्ट रूप से हुग्राथा। ग्रंथ-द्वय का ग्रधिकांश माग अपने नीलाचल निवास के समय लिखा गया, पश्चात् वृन्दावनघाम आग-मन पर विदग्ध-माधव की समाप्ति पहले हुई ग्रीर तदुपरान्त ललित माधव की समाप्ति की गई।"?

नीलाचल की वृहत्तर श्रीर महत्तर रथ-यात्रा का समय समीप आ गया या। श्री जगन्नायदेव की विजय-यात्रा को देखकर अपने मन और प्राण को सार्थंक करने हेतु भारतवर्ष के कोने-कोने से लक्ष-लक्ष नर-नारी इस समय महा-घाम में पद्यार चुके हैं। इस रथ-यात्रा का एक दूसरा बड़ा आकर्षण था— देवमानव महाप्रभु चैतन्य की उपस्थिति और उनका नृत्य-कीर्त्तन।

रथ का कर्षण प्रारम्भ होते ही अपने भक्तों और पार्षदों के साथ उसके अप्रमाग में महाप्रमु का कीर्त्तन प्रारम्भ हो गया। उनकी दिव्य श्रीमंडित गौर देह में साहितक प्रेम-विकार का ऐश्वयं प्रकटित हो एहा था और इस अपाधित मूर्ति एवं म तमत्तता को देखकर अगणित दर्शनार्थी आनन्द से उद्देलित हो रहे थे।

रथाग्र में प्रमु के इस देव-दुलंग नृत्य और उदाम की तंन का दर्शन रूप दूर से ही जी मरकर कर रहे थे और उसके साथ ही प्रमत्त हो रहे थे दिन्य

१. सप्त गोस्वामी: सतीशचन्द्रमित्र

भावावेश से। अपने जीवन को सार्थंक समझकर वे लौट आएं अपनी भजन-कुटिया में।

प्रभु-इच्छा के अनुरूप ही उन्होंने दस महीनों तक नीलाचल में वास किया। उनके जीवन में इन दस महीनों का असीम महत्व था। महाप्रभु के प्रेममय सान्निष्य तथा उनके अन्तरंग पार्षदों के स्नेहमय परिवेश में इनके अन्दर दिव्य-रस की घारा अविराम गित से प्रवाहित होने लगी। केवल इतना ही नहीं, कृष्ण-मित और कृष्ण-प्रेम लीलाविषयक जिन सभी ग्रंथों की रचना करवाने हेतु प्रभु इच्छुक थे, उन सभी की प्रस्तुति इस समय इनके भीतर शनै:-शनै: होने लगी। महाप्रभु की कृपा के कारण इस समय कृष्ण-तत्त्व और ब्रजरस-तत्व के उत्स का संघान रूप को उपलब्ध हुआ। अपने प्रयाग निवास के समय जिस ग्रमृतोपम तत्वोपदेश को महाप्रभु ने प्रदान किया था, वही अब इनके अन्तस्थल में उद्गत हुआ एक नृतनतर उद्दीपना को लेकर।

सुकवि, प्रतिमाघर ग्रीर निष्णात् पंडित रूप प्रभु-निर्देश से कृष्ण-लीला ग्री कृष्ण-रस के नाटक लिख रहे हैं परन्तु केवल काव्य-प्रतिमा के द्वारा कृष्ण-रस और ब्रज-रस के परमतत्व न तो उद्घाटित किए जा सकते और न कृष्ण-लीला का प्रकृत माहात्म्य ही प्रस्फुटित किया जा सकता है । इसके लिए तो एक ग्रीर चाहिए ब्रज-रस की सम्यक् उपलब्धि ग्रीर दूसरी ग्रीर चाहिए रस-नाट्य का ग्रांगिक तथा सिद्धान्त विषयक निर्भान्त प्रयोग-नैपुण्य ।

इसके पूर्व ही महाप्रमु ने रूप के साधना-आधार में अपनी शक्ति का संचार कर दिया था, अब उसी शक्ति-स्रोत को उत्सारित और विस्तारित करना चाहते हैं जन-कल्याण हेतु।

व्रज-रस-तत्व के महाप्रभु के दो परम रसज पार्षद थे—राय रामानन्द एवं स्वरूप दामोदर। रूप के नवरचित काव्य-रस के आस्वादन ग्रीर मूल्य-निरूपण हेतु प्रभु ने इन दोनों विदग्व और प्रवीण पार्षदों को नियोजित करने का निश्चय किया।

रस-तत्व के शास्त्र में राय रामानन्द श्रीचैतन्य के भी वाह्यत: उपदेष्टा थे। अपनी दक्षिण देश की यात्रा के समय महाप्रभु ने इस मर्भी साधक को श्रात्मसात् किया था और उसी के मुख से मधुर रस एवं निगूढ़ भजन की मर्मकथा को प्रकाशित भी करवाया था।

महाप्रमु ते राय रानानन्द कहते हैं— 'प्रमु, ब्रजरस-तत्व, कान्तामाव ओ राधातत्व की महिमा मैं मला क्या जानूँ ? मैं तो श्रापकी कठपुतली हूँ, आप मुझे जिस प्रकार नचाते, जिस प्रकार बुलवाते, मैं तदनुरूप ही करता और बोलता हूँ।'

दैन्य माव से प्रमु ने उत्तर दिया—'राय, मैं तो विशुद्ध संन्यासी हूँ। ग्रतः महामावमयी श्रीराधा का रस-तत्व मैं क्या जानूँ? ग्रहा; तुम्हीने तो मुझे वह तत्व सिखलाया था।'

दोनों का यह मत-द्वैध ग्रौर आनन्द-कलह प्रायः ही चला करता जिसे सुन ग्रन्तरंग पार्षंद ओ भक्तगण मंद-पंद-मुस्कुराते रहते ।

राय रामानन्द उड़ीसा के एक श्रेष्ठ वैष्णव थे जो कृष्णरस-तत्व में पारंगत ओ यशस्वी नाट्यकार थे। महाप्रभु से भेंट होने के पूर्व ही इन्होंने संस्कृत माषा में 'जगन्नाथ वल्लभ' नाटक की रवनाकर प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। प्रेम-मक्ति की साधना में उन्होंने पहले से ही पर्याप्त प्रगति कर ली थी, अब महाप्रभु का आश्रय ग्रहण कर वे इस साधना में सिद्धकाम हो चुके थे।

प्रमु के अन्यतम श्रेष्ठ पार्षद स्वरूप दामोदर भी कृष्णतत्व एवं ब्रजरस के एक मर्मज साधक के साथ-साथ थे उसके घारक और वाहक । केवल इतना ही नहीं, रूप में ग्रन्य ग्रनेक गुण थे। 'वे संगीत में गंधवं के सदृश थे ग्रौर शास्त्र में वृहस्पति के तुल्य।'

इतके मधुर रस के संगीत से महाप्रभु भावोन्मत्त हो गए, अब इन्हीं के प्रबोध-बाक्य तथा संगीत के द्वारा धाश्वासित होकर उन्होंने ध्रपना वाह्यज्ञान लाम किया।

स्वरूप में और भी विशिष्टताएँ थीं। एक ग्रीर वे जिस प्रकार रसज्ञ ग्रीर मधुर रस के साधक थे, दूसरी ओर उसी प्रकार वे वैष्णव साहित्य के ममज विद्वान् सूक्ष्म और कठोर समालोचक भी थे।

महाप्रमु तो महाभाव के मूर्त विग्रह थे अतएव प्रेम-मक्ति-धर्म के किसी वाक्य ग्रथवा रचना के प्रतिकूल सिद्धान्त ग्रथवा रसाभास कभी भी उन्हें सह्य न था। इसीलिए तो वैष्णवीय रस-तत्व के निरूपण और परीक्षण-कर्म में उन्होंने अपने पाइर्वचर और मर्मी भक्त स्वरूप को सदा नियोजित कर रखा था:—

प्रमुके आगे जो भी ग्रंथ दलोक गीत ग्रादि लाते, स्वरूप करते प्रथम परीक्षा तभी प्रमु उन्हें सुन पाते ।। इस प्रकार उच्चकोटि के दो साधक ग्रौर बजरस के तत्वज्ञ ग्रब रूप की रचना का श्रवण और सूक्ष्म भाव से परिक्षण करेंगे । एक दिन महाप्रमु रथ के आगे नृत्य-की तंन कर रहे थे। हठात् भावप्रमत्त होकर वे 'यः की मारहर' इत्यादि 'काव्य-प्रकाश' के श्लोकों का उच्चारण करने लगे। इस वाक्य द्वारा निभृत मधुमय परिवेश तथा ग्रनभ्य चित्त से कान्ता तथा कान्त के एकान्त मधुर मिलन-रस का उत्सारण होता है।

महाप्रमुके अन्तर का भाव समझकर स्वरूप दामोदर ने तत्क्षण इस रस के अनुसारी एक मधुर संगीत की रचना की ग्रीर उसे तत्काल उन्हें गाकर सुनाया भी जिसे सुन वे ग्रत्यन्त प्रसन्त हुए।

दूसरे दिन महाप्रमु राय रामानन्द, स्वरूप दामोदर प्रमृति को साथ लेकर हरिदास एवं रूप को देखने वे वहाँ पहुँचे। हठात् उनकी दृष्टि कृटिया के छप्पर में खाँसकर (प्रविष्टकर) रखे हुए एक ताल-पत्र पर पड़ी। महाप्रम श्रत्यन्त उत्कंठित होकर वोले—'लेते आग्रो उसे, देखें उसमें क्या है?'

रूप अत्यन्त विनयी और लज्जाशील थे, इन्होंने कहा—'नहीं प्रमु, आपके देखने योग्य उसमें मुख भी नहीं है।'

'ठीक है, मेरे पास उसे लेते तो आओ।'

शीघ्रता के साथ खोलकर तालपत्र लाया गया । उसे देखने पर ज्ञात हुआ कि इसमें रूप द्वारा सद्य: निर्मित प्रेमरस के ग्रनेक मनोरम श्लोक हैं।

विगत समय कान्ता और कान्त के निमृत मिलन सम्बन्धी जिन इलोकों का उच्चारण प्रमु ने किया था और गीत-छन्द में रूपायित कर जिन्हें स्वरूप ने सुनाया था, ये उसी माव के द्योतक इलोक हैं। रूप ने अपनी अनुपम माषा, माव और छन्दों में यमुना किनारे कृष्ण-राघा के एकान्त मिलन के आनन्द की कथा लिखी थी।

इस तालपत्र की रचना को प्रमु ने बड़े उत्साह से सबों के साथ सुना और बार-बार मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा की; 'अहा, ग्रहा, इस प्रकार का रस-तत्व तो चराचर में कहीं भी नहीं पाया जाता है। रूप निश्चय ही तुमने मुझे आज ग्रत्यिषक आनन्द दिया है।'

महाप्रमु की इस उच्छ्वसित प्रशंसा के कारण उस दिन रूप की काव्य-प्रतिमा के प्रति स्वरूप, रामानन्द की दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई।

ग्रौर एक दिन प्रत्यूष में महाप्रमु हरिदास की कुटिया में पधारे; उनके साथ थे स्वरूप, रामानन्द प्रमृति विशिष्ट भक्तवृन्द ।

महाप्रमु को विदित था कि रूप की काव्य-रचना पुष्कल रूप में श्रग्रसर हुई है। ग्रन्तर्यामी महाप्रमु से यह भी छिपा नहीं था कि यह काव्य मधुर रस के उन्स रूप में परिगणित होगा।

त्राज वे भक्तप्रवर रूप की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं; विशेषकर स्वरूप और रामानन्द सदृश रसज्ञ विचारकों की स्वीकृति दिलवाकर उनके मीतर नव प्रेरणा को उद्वृद्ध करना चाहते हैं।

महाप्रभु ने स्वयं एक दिन उनकी हस्तलिखित पुस्तिका को बाहर निकाला श्रौर उसमें से फुछ-कुछ श्रंशों का पाठ किया। माषा- लालिस्य, रस-परिपाक श्रौर शास्त्र-सिद्धान्त की दृष्टि से यह रचना सचमुच में श्रपूर्वथी।

महाप्रमु विशेषकर के विदग्व माधव की पांडुलिपि से एक रमणीय क्लोक सबों को सुनाने लगे। एक क्लोक का ममँ यों है:—

> 'कृष्ण', 'कृष्ण' क्या ही हैं ये दोनों वर्ण मानों अमृत देकर हुई है इनकी सृष्टि।। रसना द्वारा होता जब इनका उच्चारण जगती हृदय में शत रसना पाने की कामना।। कर्णों द्वारा श्रवण होते ही जगती स्पृहा कोटि-कोटि कानों को पानें की वासना।। इस नाम की चेतना का जब होता स्फुरण तमी होती जीव की इन्द्रियाँ सभी पराभूत।।

सभी मक्त आनन्दोल्लास से एक स्वर से उनकी प्रशस्ति का गुणगान करने लगे, नाम-माहात्म्य का इस प्रकार का मधुर-श्लोक तो सहसा सुनने में नहीं ग्राता।

महाप्रमुकी ग्रांखें तृष्तिजन्य ग्रानन्द से मर आईं प्रसन्त हृदय से वे बार-बार रूप को ग्राशीर्वाद दे रहे हैं।

स्वरूप ने राय रामानन्द को कथा का सार इस समय समझा दिया । महाप्रभु की ग्राभ्यन्तरिक इच्छा को समझकर रूप एक महान् कर्म के वृती हो गए ग्रीर प्रारम्म कर दी उन्होंने कृष्ण न्लीला सम्बन्धी नूतन नाटक की रचना।

महाप्रमु ने निर्देश दिया—'रूप, तुम्हारी रचना के श्रवण हेतु सभी उल्लिसित हो उठे हैं श्रतएव श्रपने नव-निर्मित नाटक से कुछ्≡कुछ ग्रंश पढ़कर सबों को सुनाओ।

संकोचवरा रूप सिकुड़-से गए, करबद्ध हो उन्होंने निवेदित किया— 'महाप्रभु, मैं तो म्लेच्छाधम हूँ श्रतएव मैं कृष्ण-लीला नाट्य मला क्या लिखूँगा ? आपकी इच्छा समझ केवल लिखता भर हूँ। 'नहीं, नहीं रूप। अपनी रचना के कुछ-कुछ अंश रामानन्द और स्वरूप को तुम आज सुना आरे।'

अब नाटक का पाठ प्रारम्म हुआ। स्वरूप और रामानन्द के विस्मय की सीमा न रही। माषा, रस और सिद्धान्त इन सभी दृष्टियों से यह काव्य अत्यन्त चमरकारपूर्ण है। महाप्रमु ने तो उपयुक्त व्यक्ति पर ही उत्तरदायित्व सौंपा है। सभी उपस्थित व्यक्ति चन्य-धन्य कहने लगे। प्रमु की दृष्टि विशेष रूप से रामानन्द पर निबद्ध है। रामानन्द का सम्पूर्ण अन्तस्तल आनन्द और विस्मय से भर गया है। रूप को लक्ष्य करके गद् गद् स्वर से उन्होंने उनकी प्रशस्त का उच्चारण किया:—

है कवित्व नहीं यह श्रमृत की घारा।
है प्रकटित जहाँ नाटक-लक्षण सिद्धान्त ही सारा।
है प्रेम-परिपाटी का इसमें अद्मृत वर्णन।
होता सुनकर कानों में आनन्द का पूर्णन।

(च-चिरतामृत, श्रंत्य)

रामानम्द मर्मी और रसवेता थे। उन्होंने अपने नाटक 'जगन्नाथ वल्लम' में वड़ी साववानी से निगृढ़ श्रीर सूक्ष्म रस-तत्व की मीमांसा की है। रूप के नाटकांश को सुनकर वे निश्चय ही विश्मित हो रहे हैं। उन्हें समझते देर न हुई कि इस कार्य के पीछे महाप्रमू की प्रेरणा और ईश-संकेत है ग्रन्थया नवागत मक्त रूप की लेखनी से इस प्रकार की वस्तु की सृष्टि तो संभव नहीं। महाप्रमु की श्रोर दृष्टि लगाकर अब उन्होंने सहास्य कहा:—

ईश्वर तुम जैसा चाहो हम वैसा ही करते।
कठपुतली को भी पार नचाते।।
मेरे मुख से जिन रसों का किया प्रचारण।
वे ही रस तो मिले मध्य इस आलेखन।।
है मक्त हेतु तुम्हें ब्रजरस प्रकाशित करना।
कराओं जैसा करे हम वैसा, है जगत तो तेरे आधीना।

(चै - चरितामृत, ग्रंत्य)

रूप को महाप्रमु की दिब्य प्रेरणा, कृपा तथा रसज्ञ वैष्णवों की स्वीकृति प्राप्त हुई। इनके प्रति सबों की ब्रास्था जागृत हो गई। इस बार विदा करते समय महाप्रमु ने उन्हें मनस्थ कर दिया

सभी का आशीर्वाद प्राप्तकर उस दिन वृन्दावन के लिए प्रस्थान करते समय रूप की महाप्रभु ने कहा ;— बज जा करें रस-शास्त्र निरूपण । सभी लुप्त तीथों का करें प्रचारण । कृष्ण सेवा श्रो रसभक्ति का करें प्रचार । आऊँगा में भी तुझे देखने एकबार ।।

अपने वृन्दावन के संगठन के माध्यम से महाप्रमु वैष्णव शास्त्रों का लेखन और प्रचार, तीथों का उद्घार और विग्रह-सेवा तथा कृष्ण-मिक्त के पथ पर मक्त जनसमाज का परिचालन; इन्हीं तीन ईश्वरीय कमों की सूचना और उसका प्रयार करना चाहते थे। इसी कथा को भ्रपने चिह्नित सेवक, रसतत्व के प्रतिभावान् व्याख्याता, रूप को, उस दिन मन में दृढ़ता के साथ उन्होंने भ्रंकित कर दिया।

रूप और सनातन की संयुक्त प्रतिमा और कमंनिष्ठा का परिणाम प्रनेक वर्षोपरान्त पृष्टिपत और फिलत होते देखा गया। ''अपनी कठोर साधना ग्रीर शास्त्रालोचन में आत्मिनियोग के कारण भ्राता-द्वय ने प्रेगियों के आदर्शहप में सर्वेजातोय भक्तों की वृष्टिट अपनी ग्रीर शीघ्र ही आकर्षित कर ली। एक ग्रीर जिस प्रकार दैन्यमूर्ति के अन्तराल में पांडित्य का विकास होने लगा, उसी प्रकार दूपरी ग्रीर रागानुगा मक्ति के दिन्योग्माद ने उन्हें सर्वंजन वरेण्य ग्रीर स्मरणीय बनाया। एक ग्रीर जिस प्रकार किसी के मन में ग्राध्यात्मक समस्या उत्पन्न होने पर उसके समावनार्थ वह उनकी दीर्घ कुटी में द्वारस्थ होता, दूसरी ओर उसी प्रकार किसी का मन मानवरूपी देवता को देख जीवन चरितार्थं करने हेनु उनके दर्शन-लाम को लालायित रहता। उनके भवन-कुंज तो परिणत हो चुके थे मानवों के पावन तीर्थंक्षेत्र में।

अनिगणत मक्तों और शिष्यों का वहाँ पदापँगा होता जिनके साहाय्य से मारतवर्ष के नाना प्रदेशों से असंख्य शास्त्रग्रन्थ संगृहीत होकर वृन्दावन में आ गए। इनके साहाय्य से सनातन के विचार-शक्ति ग्रीर रूप की कवित्व-प्रतिमा नव-नव शास्त्र-पथ पाकर एक पर्वतीय स्रोतस्विनी की मौति क्षिप्र गित से प्रवाहित होने लगी। उनके द्वारा लिखित, संकलित ग्रीर व्याख्यायित मक्ति-ग्रन्थ-समूह विश्व-मानवों के लिए सार सम्पत्ति वनने लगी।

वृत्वावन मेजते समय महाप्रमु ने सनातन से कहा था कि वे श्रीधाम में दीन भक्ततृत्वों के आश्रय-स्थल वनें परन्तु यह कार्य उनके एक निष्ठ किनष्ठ अति। द्वारा ही विशेष इव से साधित हुया। सनातन तो कुछ श्रातमह। रागंमीर प्रकृति के मनुष्य थे, व्यावहारिक कार्य कुरालता तो रूप में ही अधिक थी। उपयुक्तता के अनुपात से कार्य-मार तो अपने आप मानवों के पास जुट

जाते हैं। महाप्रमु के प्रवर्त्तक अथवा प्रचारित उपदेश के फलस्वरूप नाना दिशाओं से मक्तों का समृह जिस प्रकार दल बनाकर वृन्दावन में पदापेंण करता उसी प्रकार अग्रणी और उद्यमा बनकर रूप उन सब की देखरेख करने लगते । जो जिस प्रकृति के लोग थे, उन्हें उसी के अनुरूप कूटी बनाकर निवास करने के लिए देते. सबों के ग्रभावों के विषय में छानवीन कर उसकी व्यवस्था कर देते और इस प्रकार रूप गोस्वामी वृन्दावन की मिक्त-मंडली के कत्ता बन बैठे। इसी -कर्तुत्व ने उनके गोस्वामी नाम की सार्थंकता रखी। किसी को भी इस कामोपयोगी व्यक्ति की पहचान में विलम्ब नहीं होता। कोई भी नृतन व्यक्ति श्राने पर सर्वंप्रथम वह रूप को ही खोज निकालता। प्रवासी मक्तगण ग्रपनी श्रंगुलियों के संकेत से उन्हें ही दिखला देते, किसी पर्व-स्योहार या उत्सवादि के अवसर पर उसकी सारी व्यवस्था वे ही करते । इस प्रकार नानाविद्य से रूप श्रीकृष्ण-रंगमंच पर ग्रिमनय करने लगे। श्रीकृष्ण वृःदावन के राजा हैं और रूप हैं उनके राज-प्रतिनिधि। रूप का ही नाम देश में प्रतिशी घ्र प्रचारित हो गया और उनका अनुवर्त्तन कर शत-शत मक्तों ने ब्रजमंडल में एक संघ की स्थापना की। उठते-बैठते लोग उनकी ही कथा करते ग्रीर उनके उपदेशों के फलस्वरूप ज्ञान एवं साधना के पथ पर अग्रसर होकर घन्य-घन्य होते। कौन बड़े हैं और कौन छोटे, इसे कोई नहीं जानता, रूप ग्रौर सनातन इस युगल नाम में सभी रूप को ही प्रधान-रूप में स्वीकार करते। समाज के प्रति इस प्रकार की अवाध प्रतिपत्ति श्रहप शक्ति का परिचायक नहीं है।?"

श्रीविग्रह की सेवा के निमित्त महाप्रभु ने रूप और सनातन को जो निर्देश दिए थे उन्हें एक दिन के लिए भी विस्मृत नहीं किया गया। लुप्ततीयों के उद्घार की कल्पना के साथ-साथ उनके लुप्त विग्रहों के पुनराविभाव की कथा के सम्बन्ध में भी वे एकान्त मन से व्याकुल होकर विभार करते।

वृन्दावन में कार्यारम्म हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं। रूप और सनातन के पश्चात् वहाँ थ्रा उपस्थित हुए हैं गोपाल मट्ट, रघुनाथ मट्ट प्रमृति पंडित ग्रौर साधकगण। महाप्रमु की लीला-संवरण के पश्चात् तो वृन्दावन में रघुनाथ दास प्रमृति विशिष्ट मक्तों का भी पदार्पण हो चुका है। गौड़ीय सम्प्रदाय के गोस्वामियों की तपस्या, पांडित्य और संगठन के कारण वृष्दावन अब परिवर्तिन हो चुका है भारतवर्ष के एक श्रेष्ठ वैष्णव-केन्द्र रूप में।

१. रूप गोस्वामी : सतीशचन्द्र मित्र

इस बीच बर्गमंडल में प्राचीन ग्रीर लुप्त विग्रहों का ग्रनुसंवान कार्यं सघन रूप से चल रहा था ग्रीर इसके साथ ही मिश्रित थी सनातन और रूप ग्रादि की ग्रातं और व्याकुल प्रायंना। इस प्रायंना का फल बीघ्र ही परिलक्षित होने लगा। मथुरा के चौबेजी की गरीब विधवा के पास से सनातन मदनगोपाल की मूर्त्ति संग्रह करके ले ग्राए। चौबे की पतनी को कृपापूर्वं करवयं स्वप्न देकर उन्होंने स्वयं को सौप दिया कंगाल मक्त सनातन के करों में।

मदनगोपाल के विग्रह के पश्चात् गोस्वामियों को करायत्त हुग्रा गोविन्ददेव का विग्रह। ब्रजमंडल के प्रसिद्ध ग्रीर सुप्राचीन ग्रष्टमूर्त्तियों में यह सर्वाधिक प्रधान है। श्रीकृष्ण के पौत्र ब्रजनाम के परामव के पश्चात् इस विग्रह ने आत्मगोपन कर लिया। रूप गोस्वामी के ग्रलौकिक प्रयास के फलस्वरूप ही यह पावन ऐतिह्यमय विग्रह लोक-लोचन के सम्मुख प्रकट हो सका और उन्होंने ही परम उल्लास के साथ स्वाकार किया इसकी सेवा-अर्चना का दायित्व।

इस गोविन्ददेव के उद्घार-साधन की कथा भ्राज भी वजमंडल के जनमानस में ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी परम जागृत विग्रह रूप में ये विराजित हैं मारतवर्ष के प्रेमी साधकों के भ्रन्तरपट पर।

प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों के आलोड़न-विलोड़न के पहचात् ही रूप गोस्वामी को ज्ञात हुआ कि राजा ब्रजनाम ने इस श्रीविग्रह को विराजित किया था बृत्दावन के योगपीठ पर। कंथा थ्रीर करंकचारी मातृ-द्वय जब वृत्दावन के अरण्यों तथा प्रान्तरों में तीर्थोद्धार-निमित्त श्रमण कर रहे थे, उसी समय से गोविन्ददेव रूपगोस्वामी के हृदय-सिंहासन पर विराजित हो गए थे परन्तु कहाँ तो प्राचीनकाल का वह योगपीठ, कहाँ किसी नदी का गर्भ अथवा दुर्गम वन जहाँ इस विग्रह ने अपने को ग्राटम-गोपन करके रखा था, उसे भला कौन कहेगा ?

जब जहाँ कहाँ भी भिक्षु वैष्णव रूप रहते, जप और घ्यान के पश्चीत् वे निरमप्रति व्याकुल होकर प्रार्थना करते— 'हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप कहाँ छिपे हो, मुझे उसका संधान बता दें, इस मक्तायम के प्राणों की रक्षा करें।'

इस प्रार्थना को इष्टदेव ने एक दिन सुन लिया और अपनी कृपा प्रकट की। उस दिन यमुना के किनारे बैठकर साधु नेत्रों से वे श्रीगोविन्द का स्मरण कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर उपस्थित हुआ दिन्य लावण्यमय च्यामकान्ति युक्त एक चंचल ब्रज-बालक। 'ग्ररे बाबाजी, बैठे-बैठे नींद ले रहे हो श्रथवा गोविन्द का ध्यान कर रहे हो! गोविन्द तो वहाँ पर है, उस मिट्टो के टीले के भीतर।'

घ्यान मंग कर रूप एक दीप्ति के साथ अपने आसन पर खड़े हो गए और व्याकुल स्वर से प्रश्न किया—'माई, मिट्टी के टीले में वे कहाँ छिपे हैं, कौन बतलायेगा यह मुझे ?'

'क्यों, मैं बतलाऊँगा तुम्हें बाबाजी। जानते हो, उस मिट्टो के टीले पर एक जगह प्रतिदिन दोपहर की बेला में एक गाय चरने ग्राती है ग्रीर ठीक उसी जगह स्थिरता से खड़ी होकर अपने स्तन से दूध टपकाती है। उसी के नीचे तो निवास करते हैं तुम्हारे गोविन्दजी।

एक अलोकिक भ्रानन्द से प्राण-मन अधीर हो उठा भीर अद्धंबाह्य अवस्था में गोस्वामीजी विचार करने लगे कि क्या यह सचमुच में कोई ब्रजबालक है या दिन्य लोक का कोई भ्रधिवासी ? अथवा स्वयं गोविन्द ही छुद्मवेश में भ्राविम् त हुए हैं ? रूप गोस्वामी की सम्पूर्ण देह भ्रीर मन में तीव रसोद्रेक हो उठा भ्रीर वे उसी समय मूछित हो गए।

चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि वह सुदर्शन वालक अन्तर्घान हो गया है।

वड़ी व्यग्नता के साथ तंरक्षण रूप गोस्वामी सन्निकट के गाँव में जाकर सर्वों से मिट्टी के टीले की रहस्यमय कथा के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने लगे, विशेषकर निस्यप्रति गौ द्वारा दुग्ध-क्षरण की कथा के विषय में।

ब्रजवासी लोग उत्साहपूर्वंक कहने लगे — 'हाँ बाबाजी, तुम ठीक कह रहे हो। श्रनेक वर्षों से हमलोग देखते आ रहे हैं कि नियमित ढंग से ठीक एक निक्चित स्थान पर गाय के दूध उसके स्तनों से टपकते हैं। निक्चय ही वहाँ पर किसी देवता का निवास है।'

इतना सुनते ही गोस्वामी के नेत्रों से आनन्दाश्रु प्रवाहित होने लगे और सम्पूर्ण शरीर में भावावेश से बार-बार रोमांच हो ग्राया। ग्रामीणों को उन्होंने व्याकुल होकर प्रार्थना की 'माई सब, ग्रापलोग वहाँ चलें और सभी मिलकर मेरी सहायता करें। उस स्थान पर हमसमी के प्राणिप्रय ठाकुर श्रीगोविन्ददेव निवास करते हैं।'

बाबाजी की इस प्रेरणा और उत्साह से समी उद्बुद्ध हो उठे। समवेत चेष्ठा द्वारा उस स्थान के उत्खनन का कार्य प्रारम्म हुआ और उसी दिन ग्राविष्कृत हुआ श्रीगोविन्ददेव का पवित्र विग्रह। मिट्टी का यही टीला द्वापर युग का योगपीठ है ग्रीर ये ही विग्रह मजनाम महाराज द्वारा प्रतिष्ठित एवं पूजित श्रीगोविन्ददेवजी हैं; इस तथ्य को रूप गोस्वामीजी ने शास्त्रवचनों के उद्धरण द्वारा ग्रामवासियों, साधू-संतों ग्रीर मक्तजनों के समीप प्रमाणित कर दिया।

गोस्वामीजी की तपस्या के फलस्वरूप गोविन्ददेव स्वयं कृपा करके प्रकटित हुए हैं, यह कथा शीघ्र ही सम्पूर्ण बजमंडल में प्रचारित हो गई। बस क्या था, मक्तों और साधुओं की मीड़ दल बाँघकर वहाँ इकट्ठी होने लगी ग्रौर सबों ने मिलकर आयोजन किया एक विराट् मंडारा का।

परवर्त्ती काल में रूप और सनातन के सहकर्मी रघुनाथ मट्ट के एक घनवान् शिष्य ने गोविन्ददेव का एक सुन्दर मंदिर और जगत का निर्माण करवाया । १

वृत्दावन के गौड़ीय गोस्वामियों के शास्त्र-प्रणयन, संकलन और प्रकाशनों के विस्तार और गंभीरता को देखकर विस्मित होना पड़ता है। साहाय्य और सम्पदाहीन इन कंगाल भक्तों ने अपनी दीर्घ साधना और कर्मनिष्ठा के द्वारा जिस शास्त्र-सम्पदा का सुजन किया, वह इतिहास में अमूतपूर्व है।

वैष्णव इतिहास के गवेषक श्रीर व्याख्याता सतीशचन्द्र मित्र ने लिखा है:—

सोलहवीं शताब्दी के प्रथम पाद में इनलोगों ने जिस धर्म का गठन कर सम्पूर्ण देश में एक सशक्त आन्दोलन का श्रीगणेश किया, उसका प्रवाह परवर्ती युग में कितने शताब्दियों तक चलेगा, इसे मला कौन बता सकता है ? कारण कि वंग के जो शक्तिशाली लोग हैं, समाज में कुलीन के रूप में जो चिह्नित हैं, वंग समाज के उच्चस्तर के उन ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य प्रमृति जाति के अधिकांश लोग उस समय शाक्त मतावलम्बी थे—उस समय वे गौड़ीय वैष्णवमत के प्रवल शत्रु थे। पांडित्य, प्रतिमा, वंश-परम्परा के कारण जो ब्राह्मणगण सर्वत्र स्थाति सम्पन्न थे, धर्म-साधना की अपेक्षा आचार-निष्ठा में जिनका

१. उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्ध के पुत्र पुरुषोत्तम ने रूप गोस्वामी के तिरोधान के कुछ पूर्व ही इस मदिर-विग्रह के समीप एक राधिका-मूर्त्ति की स्थापना की थी। परवर्त्तीकाल में मंदिर जीण-शीण हो जाने पर ग्रम्बेर के राजा मानसिंह ने इस स्थान पर लाल पत्थरों से शिल्पकला से युक्त एक मन्य मंदिर का निर्माण करवाया। तत्पश्चात् औरंगजेब द्वारा इसके प्रधान ग्रंश को मग्न करवा दिया गया जिससे मंदिर का सौंदर्य ग्रीर वैमव नष्ट हो गया।

विशेष आग्रह था, वे सभी इस नूतन मत को अशास्त्रीय एवं अनाचरणीय कहकर उसकी उपेक्षा कर रहे थे। फलतः प्रवर्तक महाप्रमु आदि लोगों के अन्तर्यान के पर्यात् उनके वर्म की रक्षा करना एक गुरुतर समस्या थी। इस देश में शास्त्र की भित्ति पर प्रतिष्ठापित न होने पर कोई भी धम नहीं टिक सकता। पंडितों के इस देश में सबों को तर्क-युद्ध में पराजित कर कोई भी अपना मत स्थापित नहीं कर सका। इस विषय में सभी चेष्टाएँ व्यर्थ होंगी, महाप्रमु चैतन्य ने इस रहस्य को समझा था। मावों के जल-प्रवाह में जलोख्वास तो रहता ही है परन्तु कालान्तर में शुष्क बालुका राशि में उसका सूख जाना कोई आश्वर्यंजनक नहीं। उसे मिट्टी के गड्ढे में दृढ़ता से आबद्ध करके न रखने पर वह सुन्दर जल से परिपूर्ण जलाशय में परिणत होकर चिर-पिपासुओं की तृष्णा के निवारण में कतई समर्थ नहीं हो सकता।

—इसीलिए तो श्रीचैतन्यदेव ने अपने मक्तों के बीच से चून चून कर लोगों को मेजा और उनके द्वारा ही वैष्णवमत सम्बन्धी शास्त्रों का गठन श्रीर संकल्प करवाया था। जगत् के सभी जातियों के नेतृवृन्द के मध्य जो लोग उपयुक्त, लोक-निर्वाचन में पटु श्रीर गुणग्राही तथा सूक्ष्मदर्शी थे, उन्होंने ही जगत् में विजय प्राप्त की थी। चैतन्यमत की सफलता का यही प्रधान कारण है।

- ग्रपनी मोहिनी मूर्ति से उन्होंने जिन लोगों पर शक्ति-संचार करके उन्हें आत्मसात् किया था, वे ही चुने हुए लोग हिन्दू शास्त्र के भ्राकर ग्रंथों से रत्नोद्धार करके नव-प्रवर्तित गौड़ीय मत को एक सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिब्ठित कर गए थे। उनके समीपवर्ती लोगों ने ही सर्वप्रथम पांडित्य में उनसे पराजित हो अपना मस्तक अवनत कर लिया था, तभी तो इस नूतन मत की विजयपताका लहराने लगी। अन्यथा श्रीचैतन्य के धर्म की आज क्या दशा होती, इसे कौन बतला सकता है ? जिन सभी संसार-त्यागी, असाधारण शास्त्रदर्शी ग्रीर दैन्यवेशी संन्यासी मक्तीं ने वृन्दावन को अपना केन्द्र-स्थान एवं ग्रावास बनाकर ग्रसंख्य वैष्णव ग्रंथों की रचना की और एतद्द्वारा वैष्णव धर्म की मित्ति के मूल का निर्माण किया, उनके मध्य सर्वप्रधान ग्रीर सर्वप्रथम थे तीन व्यक्ति-श्रीसनातन और रूप गोस्वामी तथा इनके भातृ-पुत्र एवं शिष्य श्रीजीव गोस्वामी । यदि सनातन ने श्रपने धर्म को तथा मक्तिवाद के सिद्धान्तों को सनातन धर्म का अन्तर्म् कत कहकर उन्हें प्रमाणित किया था तो रूप ने उस धर्म की साधन-प्रणाली का स्वरूप निर्वारित किया ग्रीर श्रीजीव ने उनकी विविध सन्दर्भों में तत्व-व्याख्या करके उस वमं को चिरजीवी बनाया।

इन गोस्वामियों के मध्य त्याग, तपस्या, संगठन-शक्ति तथा शास्त्र एवं काव्य-रचना की दृष्टि से रूप गोस्वामी थे ग्रसाधारण परन्तु उनके श्रेष्ठतम ग्रवदान थे कृष्ण-लीला एवं कृष्ण-रस से ग्रोतप्रोत उनके काव्य ग्रीर नाटक।

ह्न गोस्त्रामी अल्पायु से ही परम पंडित और जन्मजात किव थे। उनके ह्न्ताक्षर जिस प्रकार मुक्ता-पंक्ति के सद्ध सुन्दर थे उसी प्रकार उनकी माषा मी परिमाणित, अलंकृत, निरूपण और किवत्वपूर्ण थी। उनकी रचना से सर्वत्र गंभीर चिन्तनशीलता टपकती है। नव-नव माव एवं सुन्दर शब्दों से समाविष्ट उनके इलोक विषयानुरूप गांभीय से मंडित तथा काव्य-रस-कला से पूर्णतः युक्त हैं। गंभीर शब्दों के संमारों से माराक्षान्त इलोकों के अध्ययन मात्र से स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि ये रूप गोस्वामी की लेखनी-प्रसूत हैं और अर्थ-बोब होने मात्र से उनके किवत्व-कौशल पर मुख्य होना पड़ता है। इस प्रकार के मावुक, तथा लेखक अपनी-युवावस्था में मुसलमान शासक का राजस्व सचिव वनकर किस प्रकार तृष्त थे, यह एक आश्चर्य का विषय है। पारिषाश्विक अवस्था के दोषों ने प्रमत्त किव को भी प्रचण्ड संसारी बना दिया था, यह उसी का दृष्टान्त है। संसार को जो ठीक-ठीक समझते हैं, कर्मवासना की समाप्ति होने पर वे ही पुनः संसार का अच्छी-तरह परित्याग भी करते हैं। जिस प्रकार जंग खूट जाने पर सभी घातु चमकने लगते हैं, उसी प्रकार विषय-मरौचिका के हाथों से निस्तार पाकर रूप को जो नवजीवन प्राप्त हुआ, उसके प्रकाश से सम्पूर्ण मारतवर्ष उद्धासित हो उठा था।

राजक मंचारी रहने के समय भी कभी वे श्रपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ शास्त्रचर्चा करने से विरत नहीं हुए; उनकी काव्य-प्रतिमा कभी भी पूर्णतया सुप्त या गुप्त नहीं रही। संसार त्यागकर वृन्दावन श्रागमन के पश्चात् जब राशि-राशि शास्त्रग्रंथों का संग्रहकर उनमें वे दत्तचित्त हो रहे थे, तब उनकी चिन्तनधारा स्वगावतः उच्छलित हो जाती थी, जिसे एक दासी की भौति मावा में आबद्ध कर लोकशिक्षा के निमित्त वे ग्रंथित करके रखते जाते। कितने काव्य, नाटक, स्तोत्र, मंत्र-किता, सारार्थ-व्याख्या अथवा शास्त्र-संग्रह जो उनकी लेखनी द्वारा प्रकाशित हुए, उसका वर्णन नहीं हो सकता। इप गोस्वामी ने स्वप्रणीत 'लघु तोषणी' ग्रंथ में श्रपने वंश-परिचय के समय इन सभी ग्रंथों का परिचय दिया है। १

१. रूपगोस्वामी : सतीशचन्द्र मित्र ।

काव्य, नाटक, रसग्रंथ, स्तीत्रं मणिता एवं शास्त्र-संग्रह ग्रंथों को मिलाकर रूप ने सोलह ग्रंथों का प्रणयन ग्रीर संकलन किया था। विदायमाघव बौर लिलतमाधव इन दोनों नाटकों में नायक श्रीकृष्ण का विद्या और लिलत इन दो माधूर्य रूपों में उन्होंने बित्रण किया है तथा राधा एवं प्रधान सिख्यों सिह्त उनकी मिलन-लीला का मी चित्रण किया है। इन दोनों नाटकों में कृष्ण के अनुसम मावमूर्त्ति ग्रीर निगृढ़ प्रेमतत्व के द्वारा मधुर रस, जो साधकों का उपजीव्य है, परिवेष्टित है; परन्तु रूपगोस्वामी के ग्रंथ समूहों में सर्वप्रधान हरिमक्ति रसामृत सिन्धु ग्रीर उज्ज्वल नीलमणि ये दो ही ग्रंथ हैं। इन दोनों की प्रसिद्ध रस-ग्रंथों के रूप में है।

मक्तिरसामृत सिन्धु की रचना में सनातन ग्रीर रूप—इन दोनों माइयों का, ग्रवदान रहा है। इसमें सनातन ही शास्त्रों के रहस्यों के विचारकर्ता थे ग्रीर रूप उनमे निर्देश एवं सम्मति लेकर तस्वों तथा सिद्धान्तों को स्थिर करते थे। ग्रनेक वर्षों के परिश्रम के द्वारा ही यह महाग्रन्थ इन्होंने लिखा था। इसीलिए ये ही इसके रचियता के रूप में परिचित हैं। इस ग्रन्थ में इन्होंने मक्ति-रस की विभिन्न धाराग्रों की ब्याख्या और उसका विश्लेषण किया है। इसके साथ ही मिक्त के स्वरूप और उसके प्रकार-मेदों के निर्णय के प्रसंग में उपस्थित किया है गौड़ीय वैष्णव मतवाद को।

मक्तिरसामृत सिंघु में रूप गोस्वामी ने शान्त, दास्य, प्रमृति समी रसों का वर्णन किया है परन्तु मधुर रस को अत्यन्त गूढ़ कहकर उसकी प्रालोचना संक्षेप में प्रस्तुत की है। इस गूढ़ रस की विस्तृत व्याख्या हमें मिलती है उनके उज्ज्वलनीलमणि में। मिक्ति-समृद्र से नीलमणि तुल्य मधुर अथवा उज्ज्वल रस का आहरण किया है विदग्ध लेखक ने और तमी तो इसका नामकरण किया है—उज्ज्वल नीलमणि। मधुर-रस की विस्तृत व्याख्या और उसके विवरेषण से यह ग्रन्थ मरपूर है।

शास्त्रसंग्रह के ग्रन्थसमूहों के मध्य रूप गोस्वामी का लघुभागवतामृत विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इसमें सनातन गोस्वामी के महान् ग्रन्थ वृहद् मागवतामृत का संक्षेपण है। विदग्ब रूप के मत में मगवतामृत के दो प्रकार हैं—कृष्णामृत एवं मक्तामृत। इसीलिए ग्रन्थ को दो मागों में विमक्त किया है। इस ग्रन्थ में इन्होंने प्रतिपादित किया है श्रीकृष्ण का स्वरूप-निणंय, अवतार-तत्व की ब्रालोचना एवं श्रीकृष्णावतार का श्रेष्ठत्व। मथुरा मंडल में आज भी श्रीकृष्ण की नित्यलीला चल रही है ग्रौर देवता लोग सर्वदा उसका दर्शन करते हैं—इस तत्व को इन्होंने उपस्थापित किया है शास्त्र-पुराणों के अनेकानेक उद्धरणों द्वारा।

रूप गोस्वामी ] [ १५६

वैष्णवीय साधना और सिद्धि के मूर्तारूप थे रूप गोस्वामी जिनके महान् जीवन में कोमलता और कठोरता, वैराग्य और अनुराग, साधना की वैधी एवं रागानुगा घृति एकसाय श्रपूर्व विशिष्टता के संग प्रस्फुटित हुई थी श्रीर इसके साथ ही घटित हुआ था मिक्त एवं ज्ञान का विराट् समन्वय ।

वैयक्तिक साधनजीवन में वे थे युग्म कौषीनधारी एक दीनातिदीन वैष्णव। तृण से भी नीच श्रीर तरु से भी सिह्ण्णु, महाप्रभु चैतन्य का यह वैष्णवीय श्रादर्श रूपायित हुश्रा था उनके श्रन्दर; परन्तु इसके साथ ही उनमें धार्मिक आदर्शों की रक्षा सम्बन्धी निष्ठा ग्रीर दृढ़ता भी थी। शिष्यों ग्रीर भक्तों के मध्य विन्दुमात्र शिथिलता श्रयवा स्खलन होते देख क्षण भर में एक तेजस्वी सिद्धपुष्ण की श्रीनगर्भ मूर्ति वहाँ प्रकटित होती और वे घद्र रोष से उबल पड़ते। इसीलिए वृन्दावन के मक्तसमाज में रूप गोस्वामी की परिगणना होती थी एक श्रसाधारण वैष्णव नायक के रूप में।

ख्य गोस्वामी दिक्पाल पंडित और अप्रतिम कृष्ण-रस-वेत्ता थे जिनकी चारित्रिक विशेषता थी वैष्णवीय दैन्य एवं विनय; जिनकी दृष्टि में प्रतिष्ठा थी—गूकरी निष्ठा । मारतवर्ष के दिग्दिगन्त से कितने ही चार्मिक नेताओं, कितने ही दिग्वजया पंडितों का वृन्दावन में आगमन होता जो रूप गोस्वामी के समीप उपस्थित होते तर्क और विचारणा हेतु । लेकिन वे कभी भी इस जातीय द्वन्द्व में लिप्त नहीं होते, बड़े आनन्द से लिखकर दे देते उन्हें जयपत्र । एक बोर प्रतिद्वन्द्वी जहाँ अपनी छाती फूलाकर वहाँ से प्रस्थान करते दूसरी और वहीं पर रूप निमग्न हो जाते अपनी शास्त्र रचना में अथवा मजनानन्द में।

एकबार आचार्य बल्लम मट्ट रूप गोस्वामी से मिलन हेतु आए। मट्टजी विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के प्रख्यात नेता थे एवं सिवत-पुराण शास्त्रों के सुपंडित थे। उस समय रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में मिवत-रसामृत ग्रंथ की रचना में तल्लीन थे और श्रीजीव उनके समीप बैठ मिवतमाव से उन्हें अपने हाथों से व्यजन कर रहे थे। रूप ने मट्टजी की सम्मानपूर्वंक अभ्यर्थना की और उन्हें एक और प्रपने पाइवं में बैठने के लिए एक श्रासन विद्या दिया।

कुछेक क्षणों को कथा-वार्ता के उपरान्त मट्टजी ने रूप गोस्वामी के सद्यः रिचत ग्रंथ से दो-चार क्लोकों के थवण की इच्छा प्रकट की। रूप द्वारा मंगलाचरण के दो-एक क्लोकों का पारायण करने के साथ-साथ बल्लम मट्ट ने शास्त्रीय वितर्क खड़ा करते हुए कहा—'गोस्वामीजी, आप देखते हैं, इस क्लोक में एक बृद्धि रह गई है, एक संशोधन करना इसमें संगत होगा।'

'अत्युत्तम कथा' तत्क्षण सोल्लास बोल उठे रूप गोस्वामी। यदि प्राप स्वयं ही क्रुपापूर्वंक संशोधन कर देते तो बहुत उपकृत होता। आप यहाँ बैठकर प्रपना कार्यं पूरा करें। उधर अब ठाकुर की सेवा का भी कार्य है, समय हो गया है, मैं यमुना में स्नान करके आ रहा हूँ।'

कौतुक हेतु ग्रपने ग्रंथ को उसी तरह खुला हुग्रा छोड़कर रूप गोस्वामी प्रज्ञान्त मन से चले गए।

परन्तु श्रीजीव चुपचाप पार्श्व में उपविष्ट थे। पांडुलिपि संशोधन हेतु जभी भट्टजी के हाथ में लेखनी उठी, तभी कुंद्ध होकर कठोर स्वर में उन्होंने कहा—'श्राचार्य, जरा ठहरें। इस क्लोक में कोई त्रृटि है ग्रथवा नहीं, पहले इसका निणंय तो कर ले। हमलोगों के गोस्वामी प्रभु दैन्य के अवतार हैं। बाप पूर्णतः भ्रान्त हैं, इस वथा को समझते हुए भी उन्होंने आपके ग्रहंभाव को इस प्रकार थोड़ा प्रश्रय दिया है।'

'तुम कीन हो हे नवयुवक ! देखता हूँ तुम्हारी स्पर्धा कम नहीं है । जानते हो तुम, मैं कीन हूँ ?'

'जी, ग्रापका परिचय मैंने सुना है।'

'तव ? इस प्रकार का साहस तुम्हें कैसे हुया ?'

'आचार्यवर, गृह-कृपा से ही मुझमें यह साहस हुआ है। आप जिनके प्रालेख का संशोधन करने जा रहे हैं, उन्हीं के समीप हुई है हमारी दीक्षा एवं शास्त्र-शिक्षा। उस शिक्षा का एक कण भी मैं आयत्त नहीं कर पाया। फिर भी उनके प्रसाद के फलस्वरूप मेरे सदृश नवयुवक ने वृन्दावन में आगत दो-चार दिग्विजयी पंडितों को परास्त किया है।'

'हूँ।' ग्रान्तरिक कोव भीर उत्तेजना को कष्टपूर्वक संयत करते हुए बल्लम मट्ट ने कहा— 'अच्छा, गोस्वामीजी के इस दलोक की प्रासंगिकता और भौचित्य का कारण बसलाम्रो।'

'म्रापने म्रादेश किया है तो अवस्य ही मैं दिखलाता हूँ।' यह कहकर प्रतिमाधर तरुण पंडित श्रीजीव ने प्राचीन शास्त्रों से इस स्लोक की यथायंता सप्रमाण सिद्ध कर दी।'

आचार्यं बल्लम मट्ट ने कुछ क्षणों तक तूष्णोम माव का श्रवलम्बन किया, तत्पक्चात् जोर से पांडुलिपि को बंद करते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गए।

मार्ग में रूप गोस्वामी के साथ भट्टजी का मिलन हुआ। इस समय आचायं की मुख-मुद्रा अत्यन्त गंभीर थी। वे बोले — 'गोस्वामी महाराज, आपकी कुटिया में उपविष्ट वह तरण वैष्णव कीन है ?'

'क्यों, क्या बात है, कहें तो। वह तो मेरा शिष्य श्रीजीव है।' रूप ने शंका के स्वर में उत्तर दिया। श्रव बल्लम मट्ट ने विषण्ण होकर श्रीजीव से सम्बन्धित पूरी घटना का वर्णन किया और तत्पश्चात् वहाँ से शनै:-शनै: प्रस्थान कर गए।

कुटी के आंगन में पाँव रखते ही रूप गोस्वामी ने कठोर स्वर से श्रीजीव को भ्रपने निकट बुलाया। इस विस्फोटक परिस्थिति का वर्णन करते हुए प्रेमविलास में उल्लेख हुआ है:—

> श्रीजीव पुकार कर कहते श्रीजीव के ही प्रति। असमय में वैराग्य वेश धारण किया मूढ़मित।। कोध के ऊपर तुम्हें कोध हुग्रा नहीं तब। अतएव तुम्हारा मृख नहीं देखूँगा स्रव।।

श्रीजीव नतिशर चुपचाप खड़े हैं। क्षण मर में उन्हें अपने गुरुतर अपराध का बोध हुआ। ठीक ही तो है, क्रोध का परित्याग न करने पर, सर्वत्यागी वैरागी होकर श्रीकृष्ण के चरणों में निवेदित—प्राण मक्त होना तो संमव नहीं है।

रूप गोस्वामी ने अब कहा — 'तुम क्या समझते हो, बल्लभ भट्ट भ्रान्त हैं, यह कथा हम क्या नहीं समझते ? सब कुछ जानते हुए भी मैंने उन्हें प्रश्रय दिया है, उनके समीप झुकता स्वीकार किया है। वृन्दावन में अनेक दिग्वजयी पंडिसों को बिना तर्क के मैंने जयपत्र दे दिए हैं। तुम से कुछ भी अज्ञात नहीं। महाप्रमु के पिवत्र घर्म का यदि प्रचार करोगे, तो इस प्रकार के आचरण का होना उचित नहीं। केवल कोघ ही नहीं, सूक्ष्म अहं का बोघ भी तुम्हारे इस मनोभाव में प्रचछन्न रूप से वर्तमान था। यदि तुम इन सबों का परिहार कर सको, तभी तुम मेरे समीप रह सकते हो अन्यया नहीं।'

प्राणाधिक मातृ-पुत्र एवं अपने हाथों निर्मित दिक्पाल शिष्य श्रीजीव को जो वृत्दावन के मिक्त-साम्राज्य के भावी ग्रध्यक्ष होंगे, एक क्षण में ताड़ित करते हुए उस दिन रूप गोस्वामी को कुछ मी बाबा न हुई । वैष्णवीय नीति श्रीर निष्ठा के प्रति इस प्रकार बज्जादिप कठोर थे वे ।

गुर को प्रणाम करके जीव गोस्वामी ऋन्दन करते-करते प्रविष्ट हुए वृन्दावन के एक मानविवहीन दुर्गम भ्ररण्य में। वहाँ फूस और पत्तों से एक पर्णकुटीर का निर्माण किया भ्रीर उसी में प्रारम्भ की भ्रपनी कृष्छ्र साधना। ११/२१

जन्होंने संकल्प किया कि जो शोधन एवं रूपान्तर गुरु को अभीष्ट है, उसे पूरा न करने तक लोकालय में पुनः प्रवेश न करूँगा श्रीर इसी अरण्य में ही करूँगा अपना जीवनपात।

इस तरह अनेक महीने व्यतीत हो गए। अत्यविक कठोरता से श्रीजीव अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। दूर-दूरन्त के गाँवों से कोई कमार यदि आकर कुछ खाद्य पदार्थ प्रदान करता तो उसी से अपना जीवन घारण करते। कमी कोई चरवाहा अथवा मक्त वनमाली एक मुख्टि गेहूँ लेकर उपस्थित होता। उसी को चूर्ण करके जल के साथ पान करते और पुनः निमग्न हो जाते दीर्घ समय तक अपने जप और घ्यान में।

एक दिन हठात् इस वन के प्रान्तिस्थित ग्राम में सनातन गोस्वामी का ग्रागमन हुआ। ग्राम के सभी प्राचीन महात्मा सनातन के मक्त ग्रीर श्रनुरागी थे। नाना प्रकार की कुशल-वार्ता के पश्चात् नवीन वैरागी की कथा भी प्रकाश में ग्राई। कौतूहली सनातन तत्क्षण वहिगंत हुए उनकी खोज में।

देखते ही श्रीजीव लुंठित हुए ग्रपने पितृब्य के चरणों पर ग्रीर निवेदित की अपने दुर्माग्य की कथा। स्नेह ग्रीर करुणा से सनातन का हृदय विगलित हो उठा और उन्होंने नाना विद्य सांत्वना प्रदान की परन्तु रूप के मनोभावों का उन्हें ठीक-ठीक परिज्ञान न हो सका। ग्रतएव उसकी सम्मति के ग्रमाव में श्रीजीव को अपने साथ ले चलने का साहस वे नहीं कर सके।

वृत्दावन आने पर रूप के साथ साक्षात्कार होते ही सनातन ने प्रश्न किया—'तृम्हारे मक्तिरसामृतसिन्धु की रचना कहाँ तक हुई है ? समाप्त होने में ग्रव कितना विलम्ब है ?'

रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया— 'कार्य तो बहुत श्रग्नसर हुआ है । यदि श्रीजीव समीप होता तो अवतक समाप्त हो गया होता और उनका साहाय्य मी प्राप्त होता। उसने तो उस दिन हठात् इस स्थान का परित्योग कर दिया।'

'मेंने सब सुना है। वनों में भ्रमण करते समय श्रीजीव के साथ मेरा साक्षाटकार हुआ है। ग्रहा ! अनाहार, अनिद्रा श्रीर कठोर तपस्या के कारण उसकी जो दशा हुई है, उसकी श्रोर तो अब देखा नहीं जाता। उसकी देह श्रत्यन्त शीर्ण श्रीर दुर्बल हो गई है। देखा मैंने उसमें किसी प्रकार प्राण मात्र श्रवशेष हैं।

सनातन की श्रान्तरिक व्यथा श्रीर उनके इंगित का मर्म रूप को समझते देर न लगी। सनातन उनके मात्र ज्येष्ठ भ्राता नहीं थे, उनके गुरु स्थानीय मी थे — उनके हृदय-देवता । इसीलिए इन्होंने निश्चय किया कि ग्रव ग्रीर ग्रिधिक नहीं, श्रीजीव को ग्रव क्षमा करना होगा । इस बीच ६से पर्याप्त प्रायश्चित्त हो गया ।

उसी दिन पत्र भेजकर श्रीजीव को बुला मँगाया श्रीर तत्क्षण उस दिन के अपराध को क्षमा कर दिया। गुरु-करुणा लाम करके मानो श्रीजीव ने पुनर्जीवन प्राप्त किया।

सम्पूर्ण वृन्दावन के मक्त-समाज में इस घटनाजन्य परिव्याप्त त्रास की श्रव समाप्ति हुई और सबों ने त्राणसूचक उच्छवास छोड़े।

वृत्वावन में महाप्रमु चैतन्य द्वारा ग्रादिष्ट कर्मों के उद्यापन में रूप और
सनातन ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया था । कंथा ग्रौर करंगघारो,
इन दोनों वैरागी मिक्षुकों, ने स्थापित किया था एक विशाल भक्ति-साम्राज्य ।
ये लोग महाप्रमु द्वारा प्रचारित मक्ति-प्रेमघर्म के चिह्नित अघिनायक रूप में
विशेष रूप से चिह्नित हुए थे । तत्कालोन मक्त-समाज के ग्रन्यतम मुखपात्र
कृष्णदास कविराज ने इन दोनों गोस्वामियों का मृत्यांकन करते हुए लिखा
है:—

सनातन की कुपा से पाया भक्ति के सिद्धान्त। श्रीरूप की कुपा से पाया रसभार प्रान्त।।

प्रायः अर्द्ध शताब्दी के विपुल उद्यम ग्रीर प्रयास के फलस्वरूप भक्तिधर्म और रसतत्व का विराट् शास्त्रागार रचित हुआ था ग्रीर इसके साथ ही गठित हुआ था निगृढ़ सावना की सिद्धि से समुज्वल एक साधकगोष्ठी । सर्वाधिक ग्रानन्द की कथा यह है कि इस शास्त्रागार एवं इस साधकगोष्ठी के कुशल तथा प्रतिनाधर नेता के रूप में शनै:-शनै: ग्रभ्युदय हो रहा था श्रीजीव गोस्वामी का । रूप ग्रीर सनातन गोस्वामी दोनों ही ग्रव वृद्ध हो रहे थे और दीर्घ दिनों की कुच्छू साधना तथा परिश्रम के कारण उनके स्वास्थ्य भी ग्रव टूट रहे थे । अत: अब वे उन्मुख हो रहे थे जीवन की शेष यात्रा की ग्रीर ।

यलपाविध में ही बृद्ध सनातन गोस्वामी ने सबों को शोक सागर में निमम्न करते हुए खाषाढ़ी पूर्णिमा को अपना देहत्याग किया । देवतुल्य ज्येष्ठअभाता, शिक्षा-गुरु एवं रूप के जीवन के समी कमों के उद्योक्ता और नायक थे सनातन गोस्वामी । अतः यह विच्छेद रूप के लिए अत्यन्त मार्मिक था । रोते-रोते इन्होंने सनातन के शेषकृत्य का समापन किया; बड़ी धूम-धाम से मंडारा एवं अनुष्ठान समाप्त किए । तत्पश्चात् रूप गोस्वामी प्रविष्ट हो गए अपनी निभृत भजनकुटी में । जीवन के अविशष्ट कितपय महीनों में उन्हें अपनी कुटी से बाहर निकलते नहीं देखा गया; वे तो अपने इष्ट-ध्यान एवं इष्टनाम के जप में निरन्तर अभिनिविष्ट थे।

१५५४ ख़ीष्टाब्द के चिह्नित क्षण में इस महान् सावक की चिर बिदा बेला का लग्न थ्रा जाने पर, प्राण-प्रभु गोविन्ददेव की ओर श्रपनी दृष्टि निबद्ध करते हुए वे प्रविष्ट हुए नित्यलीला में। भारत के श्राष्ट्यात्म-आकाश से मानो टुट पड़ा हो प्रेमभक्ति-साधना का एक जाज्वल्यमान नक्षत्र।

## राम ठाकुर

वर्षागम का जो पावस-पर्वं पूर्वोत्तर भारत में 'ग्रम्बुवाची' के नाम से प्रसिद्ध है, कामरूप के कामाख्या-मन्दिर में दीघं काल से वह घामिक उत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। उस दिन उसी समारोह का श्रन्तिम दिन था। सहस्रों नर-नारियों की मीड़ मन्दिर के समारोह प्राङ्गण में एकत्र थी। सम्पूर्ण पर्वत-तीर्थं नर-नारियों के पुण्योत्सव-कलरव से निनादित हो उठा था। उत्सव-कलरव का यह पुण्यमय निनाद दूर से ही समुद्र-गर्जन की तरह सुना जा सकता था।

मारत के सुदूर प्रान्तरों से जो मानव-समुद्ध उमड़ कर कामाख्या देवी के मन्दिर के आस-पास घहरा रहा था, उसमें नाना जाति और नाना प्रदेश की सम्मिलित विचित्रता थी। पुण्य-लोभी मक्तों में कुछ यदि धन की कामना से आये थे तो कुछ जन की आकांक्षा लेकर। इन गृहस्थ मक्तों की ही तरह उन गृह-स्यागी संन्यासियों की भी भीड़ लगी थी, जिनके जीवन में कोई आकांक्षा न थी। तांत्रिकों, योगियों, वेदान्तिकों और उदासियों की जमात भी प्रचुर संख्या में उपस्थित थीं। इस मन्दिर की अधीश्वरी भारत में सर्वत्र समान रूप से प्रसिद्ध हैं। मारत के प्रत्येक क्षेत्र के मक्त कामाख्या देवी के चरण-पीठ में

मस्तक टेकने के लिए सहस्रों वर्षों से लालायित रहते आये हैं। उत्सव की समाप्ति के पश्चीत् आगतों की यह श्रपिरमेय मीड़ आप ही बिखर जायगी ग्रीर जो जहाँ से प्राये थे, वे वहाँ लौट जायेंगे।

उत्सव के इस अन्तिम दिन में सबसे अधिक भीड़ थो उस कुण्ड के पास, जहाँ स्नान-तर्ण कर लेने के पश्चात् ही देवी की पूजा में सम्मिलित होने की परिपाटी हैं। मन्दिर के गर्म-गृह में और आसपास के प्राङ्गण और पथ में तो तिल रखने की जगह भी खाली न थो। पुजारीगण घीर-गम्भीर स्वर में मन्त्रोचचारण कर रहे थे और स्तव-गान का मधुर सांगीतिक निनाद भी दूर से ही सुना जा सकता था। सहसा दशंनाथियों की भीड़ को सँमालना पहाड़ के मीतर अवस्थित प्राङ्गण-क्षेत्र के लिए असम्भव हो उठा। जंगल के टेढ़ें- मेड़े निर्जन पथ को यात्रियों की भीड़ से श्रोत-प्रोत कर देनेवाले इस उत्सव में ऐसी अध्यवस्था अक्सर अनिवार्य हो जाती है।

जन-स्रोत के ऐसे ही उत्ताल प्रवाह में बहकर वालक रामचन्द्र उस दिन अपने साथियों से श्रलग हो गया । घर से वे सभी साथ-साथ आये थे, पर श्रब उन्हें खोज पाना कठिन ही नहीं, श्रसम्मव हो गया रामचन्द्र के लिए । श्रनेक दिन तक साथ साथ रहने के कारण राम की सामग्री भी उन्हीं के साथ छूट गई। किशोर वय का बालक दिन भर साथियों की खोज में बेहाल रहा, मगर उन्हें ढूँढ़ना सम्मव नहीं हुग्रा।

सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि राम के अपने पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रह गई थी। साथियों ने ही उसके भोजन-शयन की अब तक ब्यवस्था की थी, किन्तु अब ता राम निरुपाय हो गया। सारा दिन वह मूखा-प्यासा रहकर साथियों को खोजता रहा। अब निराहार रहकर रात कैसे बिताई जाय, इसी की विन्ता उसे सता रही है।

आज अम्बुवाची उत्सव की समाप्ति के साथ तीथंशित्रयों का दल विभिन्न विशामों को लौटने लग गया है। 'रजस्वला' देवी के सामने सिर टेक कर आसपास के गाँवों में रहनेवाले लोग घीरे-घीरे विदा होने लगे हैं। मेला की मीड़ छँट गई है। आसपास के जंगल में पेड़ों के नीचे साधु-सन्यासियों के जो अखाड़े लगे थे, वे भी अब टूट रहे हैं। घनी-सामन्तों के खेमे भी एक-एक कर उखाड़े जा रहे हैं।

घीरे-घीरे सुने समारोह-प्राङ्गण में गम्मीर रात्रि की नीरवता छा गई। दिन भर की दौड़-धृप से थके हुए राम की हालत निराहार रहने के कारण दयनीय हो चुकी है। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं रही, कि मन्दिर से बाहर निकल कर जा सके। फिर जब यह निश्चित है कि रात में निराहार ही

रहना पड़ेगा, तो बाहर जाने की कोई आवश्यकता भी तो नहीं रही ! क्यों नहीं पूरी रात जप और ध्यान में ही व्यतीत कर दो जाय ? यह प्रश्न राम के चित्त में साहस और स्फूर्ति का संचार करने लगा।

मन्दिर के चब्तरे के एक कोने में कुमारी-पूजा के लिए निर्धारित स्थान है। रंग-बिरंगी सुगन्धित फूलों और हरे-हरे नवीन बिल्ब-पत्रों के ढेर वहाँ लग गये हैं। विविध प्रकार के नैवेद्य भी उनके साथ मिल-जुलकर एक हो गये हैं। निर्माल्य-राशि को स्रादरपूर्वक बगल में टालकर राम ने उसी स्थान पर बैठने की थोड़ो-सी जगह अपने लिए बना ली। वहीं कोने में बैठकर वह जप में निमग्न हो गया और घीरे-धीरे प्रगाढ़ घ्यान में उसका स्रस्तित्व-ज्ञान डूब गया।

श्राची रात इसी तरह व्यतीत हो गई। नि:शब्दता श्रीर ग्रंधियाली की सम्मिलित प्रगाढ़ता ने राम के व्यान को श्रीर श्रिधक प्रगाढ़ कर दिया। अचानक उसे गम्मीर कण्ठ में किसी ने पुकारा—'राम'!

आवाज सुनने के साथ ही घ्यान टूट गया ।

मगर इतनी रात को राम को पुकारनेवाला अला कौन हो सकता है ? इस तरह नाम लेकर उसे पुकारनेवाला कोई परिचित व्यक्ति इस अजनवी क्षेत्र में सम्मव भी तो नहीं है ! नहीं, नहीं, उसे भ्रम हुआ है !

फिर मी थोड़ी देर के लिए उसके कान खड़े हो गये। उसे प्रतीत हुआ कि सुनी गई ग्रावाज स्पष्ट थी। उसे कोरा भ्रम मानना सम्भव नहीं है। तब तक वहीं कंठ-स्वर और ग्रधिक स्पष्ट होकर फिर सुनाई पड़ा—

'वत्स राम ! सुन तो रहे हो ? अरे उठो, मेरे पास आ जाओ ।"

दूसरे हो क्षण राम ने देखा कि प्राचीर को विना लाँघे हो एक विशाल-काय संन्यासी प्रचानक उसके सामने आविर्मूत हैं। उनके शरीर का एक-एक श्रवयव शुक्त पक्ष की चाँदनी की तरह निर्मल, गुभ्र और स्निग्ध प्रतीत हो रहा है। लम्बे-चौड़े शरीर को घेर कर लम्बी जटाग्रों का जाल मूमि तक लटका हुआ है। घुटने तक फैली बाँहोंबाले उस संन्यासी का हुब्ट-पुब्ट शरीर अतीव सुन्दर लग रहा है। दोनों आँखें भी बड़ी-बड़ी हैं, जो अग्नि-गोलक की तरह श्रम्धकार को भेद कर स्वतः प्रकाशित हैं। ललाट पर रक्त चन्दन का बड़ा-सा टीका है और गले में हदाक्ष की लम्बी माला। ये भीमकान्त महाशक्तिधर पुरुष कोई तान्त्रिक संन्यासी ही तो हो सकते हैं!

राम ने संन्यासी की ग्रोर नजर गड़ा कर ध्यान से देखा। ग्रचानक उसके ग्राइचर्य की सीमा न रही। उसे स्मरण ग्राया कि कई साल पहले उसने सपने में भी एक वार ऐसी ही दिव्य मूर्त्त को देखा था। उसे यह भी स्मरण आया कि जिस मन्त्र का वह मन्दिर में आज जप कर रहा था वह उन्हीं संन्यासी का दिया हुआ मन्त्र है। उसे यह समझने में श्रव तिनक भी किठनाई नहीं हुई कि स्वप्न में श्राकर दीक्षा देनेवाले महापुरुष ही उसके सामने खड़े हैं। बारह वर्ष के बालक के पूर्व जन्म के ग्राह्यात्मिक संस्कार उस दिन जैसे उस संन्यासी को देखते ही श्रचानक जाग पड़े। श्रव इस देवी मन्त्र को और इस मन्त्रदाता को मूल पाना उसके लिए जन्म-जन्मान्तर में भी सम्मव नहीं होगा। राम के हृदय-पट में महापुरुष की दिव्य मूर्त्ति पहले से ही श्रंक्ति थी, केवल उस पर नई देह के चापल्य ने विस्मृति का परदा डाल दिया था। वह परदा आज अचानक फट गया। उसे लगा कि इसी महापुरुष के प्रति निगूढ़ आकर्षण के कारण घर के काम-काज में राम का चित्त कभी पूरी तरह रम नहीं पाता था। स्वप्न में प्राप्त इस गुरु की खोज में ही वह सम्मवत: श्रजाने ही घर से निकल पड़ा था। तो क्या, इन्हीं की कृपा उसे खींचकर कामाख्या-मन्दिर में ले आई है बौर गाँव के श्रन्य साथियों से उसे श्रलग कर दिया है?

इस प्रश्न के स्वीकारात्मक उत्तर ने उसके अन्तर को विगलित कर दिया। वह श्रजाने ही संन्यासी महापुरुष के चरणों में साष्टाङ्ग लोट पड़ा। उसे तिनक भी सन्देह नहीं रहा कि उसने अपने जन्म-जन्म के परमाश्रय को दैवयोग से पुन: प्राप्त कर लिया है।

पहाड़ी प्रदेश की टेड़ी-मेड़ी राहों से होते हुए दोनों जन मुबनेश्वरी के मिन्दर के सम्मुख आ पहुँचे। वहीं से वनाकीण टेड़ी-मेड़ी पगडंडी पहाड़ से उतर कर मैदानी मू-माग की ओर चली गई है। दिव्य महापुरुष आगे-आगे जा रहे हैं और राम उनके पीछे-पीछे।

वर्षा थम जाने के बाद आषाड़ के ग्राकाश में मेघ को फाड़कर चाँद विहँसने लगा है। जंगल की राह चाँदनी से नहा उठी है। थोड़ी दूर पर पहाड़ की चोटी की ग्रिंबरयका को पखारती हुई घारा के रूप में ब्रह्मपुत्र का उन्मत्त प्लावन चीस्कार करता सुनाई पड़ रहा है।

थोड़ी दूर श्रीर आगे बढ़ने पर पहाड़ की एक दूसरी चढ़ाई शुरू होती है। थोड़ा ही चलने के बाद वन-पल्लवों से ढँका एक पर्वत-गह्लर दिखाई पड़ा। श्रपने पीछ-पीछे चले झाने का मौन सकत राम को देते हुए महापुरुष उस कन्दरा में पैठ गये। चारों और निस्तब्ध निरन्ध्र श्रंधियाली घहरा रही है। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को ठोक कर महापुरुष ने दीपक जलाया। सामने एक प्रशस्त तहखाना दिखाई पड़ा। तहखाने का कमरा काफी बड़ा और अत्यविक स्वच्छ था।

रास्ते में महापुरुष ने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया। राम की तो जैसे बिग्धी बँध गई थी। वह कुछ पूछने की हिम्मत कहाँ से लाता। महा-पुरुष के पीछे-नीछे मोहाविष्ट की तरह वह राह तय करता चला।

कमरे में पहुँचकर महापुरुष ने स्निग्ध स्वर में कहा, ''वत्स, तुम बहुत थक गये हो । मूख-प्यास ने तुम्हें धातुर कर रखा है । थोड़ा विश्राम कर लेने के बाद कुंछ आहार ग्रहण कर लो ग्रीर तब चैन से बैठ जाओ ।''

राम को महापुरुष के सानिष्य के विस्मयकर प्रमाव का स्पष्ट अनुभव हुआ। उसकी यकी देह में भ्रव यकावट की कोई वेदना नहीं जान पड़तो । भ्रवसाद का चिह्न मात्र नहीं रह गया है। उसे भ्रपार ज्ञान्ति ग्रीर तृष्ति का अनुभव होने लगा है। फिर भी आज्ञानुसार उसने थोड़ी देर विश्राम कर लिया।

कुछ देर के पश्चात् महापुरुष का आदेश सुनाई पड़ा, "वत्स, अब उठ जाग्रो । गुहा के परले सिरे पर जाकर देखो । मिट्टी के पात्र में दो फल रखे हुए हैं । मोजन का काम आज तो उसी से चलाना होगा ।"

दीपक के मिद्धिम प्रकाश में राम को गृहा का पूरा प्रसार साफ-साफ दृष्टि-गोचर नहीं हो रहा था इसमें सन्देह नहीं कि उसे बड़ी भूख लगी है, किन्तु रात भी तो करीब-करीब बीत ही चुकी है। इस समय मोजन न किया जाय, तब भी काम चल सकता है। ऐसा सोचकर वह चुपचाप गुं। के एक कोने में बैठ गया। फल खोज पाना उसके बूते सम्भव न हो सका।

अचानक उसने एक विश्वित्र दूश्य देखा । महापुरुष का दाहिना हाथ सहसा ज्योतिमंय हो उठा और उसकी लम्बाई बढ़ने लगी । वह लम्बा हाथ गुहा-कक्ष के उस कोने तक पहुँच गया, जहाँ मिट्टी के पात्र में दो फल रखे थे । उन फलों को उठाकर उस लम्बे हाथ ने राम के निकट रख दिया ।

राम ने इस अद्भुत दृश्य को देखा, तो भ्राइचर्य के मारे बह वेहोश होने लगा। किन्तु इसके साथ-ही-साथ उसके हृदय में एक नये उत्साह और साहस का प्रादुर्माव हो गया। उसे लगा कि इस योग-लीला के द्वारा महापुरुष ने उसे बता दिया है कि उनकी कृपा की बाँह बड़ी लम्बी है। वह कहीं भी पहुँच कर अपने शरणागत शिष्य की रक्षा कर सकती है। महापुरुष के सर्वगामी बाहुदय के लिए पृथ्वी का कोई भी हिस्सा अजाना और अगम्य नहीं है। विस्मित बालक ने दबी निगाह से महापुरुष की ओर देखा और वह फल खाने में संलग्न हो गया।

फल खा-लेने के बाद महापुरुष ने फिर आदेश दिया - "उठ कर देखों, पास में हो तुम्हारे शयन के लिए शय्या बिछी हुई है। अब थोड़ा सो-लो। मैं पहले ही से जानता या कि तुम ग्राज यहाँ आओगे। इसीलिए तुम्हारे मोजन ग्रीर शयन की न्यवस्था पहले ही से करा दी गई थी।

पौ फटने से काफी पहले ही महापुरुष ने राम को नींद से जगाया । बोले, 'राम, ग्रव तुम शीझ ही दिनचर्या से निवृत होकर तैयार हो जाओ । सामने जंगल की जो राह है, उसे पकड़ कर सीधे नीचे उतर जाओ ग्रीर ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके वापस ग्रा जाग्रो । निर्दिष्ट लग्न ग्रा गया है । तुम्हें ग्राज ही मैं दीक्षा दूँगा।"

दीक्षा ग्रहण करते समय राम के आश्चर्य की कोई सीमा न रही । महा-पुरुष ने जो मंत्र इस समय उसके कान में चुपके-चुपके डाल दिया है, वही बीज मंत्र तो उसे वर्षों पहले श्रपने घर पर सपने में श्राकर सम्भवत: यही महापुरुष प्रवान कर चुके थे!

उस दिन की दीक्षा ने बालक के जीवन में एक असाधारण दैवी कृपा की धारा बहा दी । उसके सामने प्रपरिचित आलोक का एक नया सिंह द्वार उद्घाटित हो गया । साधना ग्रीर सिद्धि की सीढ़ियों को एक-एक कर पार कर लेने के बाद राम बाह्यी स्थिति में अवस्थित हो गये । उसी समय से ये प्रसिद्ध हो गये राम ठाकुर के नाम से । राम ठाकुर की चर्चा ब्रह्मज्ञ-समाज में भारतव्यापिनी हो उठी ।

तंत्र और योग की युग्म रिश्म को राम ठाकुर ने देखते-देखते घारण कर लिया। शक्ति श्रीर ज्ञान की श्रद्भृत लीला उनके माध्यम से उद्भासित हो उठी। वे भारत के समसामयिक महापृष्ठों में श्रन्यतम महासाधक के रूप में चर्चा के विषय बन गये।

राम ठाकुर ग्रद्धारम-जीवन के महाशिक्षी और सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद भी ग्रपने गुरुदेव का परिचय बताने के लिए जीवन-काल में कभी राजी नहीं हुए। वे उनके परिचय को गुप्त रखने के लिए कृत-संकल्प थे। वे उनकी चर्चा ग्रनंग देव के नाम से करते थे, किंन्तु यह भी बता देते थे कि यह नाम उनका प्रकृत नाम न था। इस नाम का इतना हो तात्पर्य था कि राम ठाकुर के गुरु देहचारी नहीं थे। विदेही सत्ता के रूप में वे सर्वत्र विराजित रहते हैं। अपने गुरु के इस निर्वियक्तिक परिचय के द्वारा वे उनके प्रकृत परिचय को छिपाये रखने की सुविधा प्राप्त कर छेते थे। कभी-कभी वे उन्हें परमेश्वर की स्वरूप-शक्ति के भ्रानन्दमय प्रकाश के रूप में भी श्रद्धापूर्वंक चर्चा कर देते थे।

पूर्व बंग के फरीदपुर जिले में एक छोटा-सा गाँव था — डिङा मानिक । इसी गाँव के एक साघारण मध्य-वित्त ब्राह्मण-परिवार में राम ठाकुर का जनम हुआ था। पिता राघामाधव चक्रवर्ती को उस इलाके में लोग साधु-पुरुष के रूप में जानते-पहचानते थे। उनके परोपकार, श्रौदार्थ्य और मक्ति-परायणता की कथा उस श्रंचल में जनश्रुति बन गई थी। माता कमला देवी भी उस गाँव की महीयसी नारियों में गिनी जाती थीं।

राघामाधव चक्रवर्त्ती ने तंत्राचार्य मृत्युञ्जय तर्कंपंचानन से दीक्षा ग्रहण के बाद योग और तंत्र की कठोर साधना की थी। उस रूप में उनकी कीर्त्ति कम न थी। उनकी अलौकिक शक्ति की कहानियाँ बंगाल के पार्श्वतर्ती गाँवों में अबतक सुनी जाती हैं।

राषामाधव चक्रवर्तीं का श्रन्तिम समय भी कम श्रार्च्यंजनक न था।
एक दु:साध्य रोग ने उन्हें दीर्घकाल तक शय्या पर सुलाये रखा। जीने की
इच्छा श्रीर श्राशा जाती रही। किन्तु ऐसे संकट के समय में भी उनके हृदय
में एक दुनिवार इच्छा जगी—क्यों न गुरुदेव की चरण=धूलि सिर पर धारण
करने के बाद ही इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया जाय ?

राधामाध्य चक्रवर्ती के दीक्षा गुरु तंत्राचार्यं मृत्युञ्जय उस समय सैकड़ों मील की दूरी पर निवास करते थे। उस दिन उन्हें निकट के एक शिष्य के घर पर जहाज के जिर्ये जाना था। जहाज का टिकट खरीदा जा चुका था। जहाज खुलने में थोड़ी ही देर थी ग्रीर उस पर चढ़ने के सीढ़ी तक वे पाँव बढ़ा चुके थे। तभी उन्हें ग्रनुभव हुग्रा कि कोई उन्हें पीछे की ओर खींच रहा है। चेष्टा करने के बावजूद वे उस आकर्षण से अपने को मुक्त नहीं कर सके।

श्रचानक मृत्यू क्जय महाशय के मानस-पट में पूरी स्थित स्पष्ट होकर मासित हो उठी। वे जान गये कि उनका प्रिय शिष्य राघामावव शरीर-स्थाग के पहले श्रपने गुरु के चरणों की धूलि प्राप्त करना चाह रहा है, किन्तु उसका शरीर इतन दुवंल हो गया है कि वह स्वयं चल कर श्रपने गुरु के पास नहीं पहुंच सकता। इस तथ्य का श्रहसास होते ही मृत्यु क्जय महाशय जहाज की सीढ़ी से वामस उतर गये और उसी समय डिंडा मानिक गाँव की ओर द्रुत पदों से चल पड़े।

इघर मुमूर्षु राघामाधव चक्रवर्ती जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे। हठात् उनके सिरहाने में आकर खड़े हो गये उनके दीक्षागुरु तंत्राचार्य मृत्युञ्जय। राघामाधव ने ग्राहट पाते ही अपनी ग्रांखें खोल दीं। उन्होंने काँपते हायों से गुरु की चरण-चूलि लेकर मस्तक पर घारण करने में सफलता पा-ली और इसके तत्क्षण बाद करीर का श्रनायास त्याग कर दिया । उस समय उनकी श्रायु पचासर्वे वर्ष में प्रवेश कर रही थी।

राम ठाकुर की पुण्यमयी माता कमला देवी के शरीर-त्याग की कहानी भी कम अद्मृत नहीं है। कहा जाता है कि अपने अन्तिम समय का अहसास उन्हें मृत्यु के छह मास पहले ही हो चूका था। अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को वह अपनी आसन्त मृत्यु का समाचार पहले ही दे चुकी थीं और अन्तिम समय की पूरी व्यवस्था स्वयं ही कर चुकी थीं।

राधामाधव ग्रीर कमला के तीसरे पुत्र के रूप में राम ठाकुर का जन्म सन् १८६० ईस्वी की पहली फरवरी को हुआ था। मारतीय पंचाङ्ग के श्रनुसार, उनके जन्म-काल का वृत्तीन्त ग्राचार्य दिनेशचन्द्र मट्टाचार्य ने इस प्रकार लिखा है—

"१२६६ बंगाब्द की वैशाख शुक्ला तृतीया को अर्थात् अक्षय तृतीया को राम ठाकुर ने मातृ-गर्भ में प्रवेश किया था, जिसकी स्मृति उन्हें अन्त तक थी।

"उनके मूमिष्ठ होने का वृत्तान्त भी कम अलौकिक नहीं है। उनके पिता राधामाधव चक्रवर्ती ब्राह्म मुहूर्जं में शय्या-त्याग करने के बाद गाँव से थोड़ी दूर पर अवस्थित पंचवटी-कुञ्ज में उपासना करने के लिए प्रतिदिन चले जाते थे। अगले वर्ष की माधी दशमी तिथि को जब कमला देवी ने पौ फटने से पहले ही प्रसव-वेदना का अनुभव किया, तो उन्होंने स्वामी को पञ्चवटी जाने से रोकना चाहा। वृत्तान्त जान-लेने के बावजूद राधामाधव चक्रवत्ती अपने दैनन्दिन दिनचर्या से विरत होने को राजी नहीं हुए। वे प्रसव करानेवाली एक स्त्री को पत्नी के पास छोड़कर धीर पदों से सीधे पञ्चवटी की ओर चले गये।

'थोड़ी ही देर बाद प्रसव हुआ, किन्तु ग्राश्चर्य की बात यह थी कि शिशु के बदले कमला देवी के गर्म से चमड़े का एक स्निग्ध यैला मात्र बहिगंत हुमा, जिसमें जीवन का कोई चिह्न न था। प्रसव करानेवाली स्त्री उस चर्ममय पिण्ड को थोड़ी दूर पर अवस्थित एक बकुल वृक्ष के नीचे फेंक आई और प्रसृति की सेवा में संलग्न हो गई। बाद में लोगों ने देखा कि उस चर्ममय पिण्ड को घेर कर स्यार-स्यारियों का एक झुण्ड खड़ा हो गया है और ग्रपनी पशु-प्रकृति के अनुसार ग्रानन्द-कोलाहल कर रहा है।

'काफी देर बाद एक स्यार ने उस चर्ममय पिण्ड को मृख के द्वारा उठा लिया और झुण्ड के अन्य साथियों के साथ उस पञ्चवटी के पास जा पहुँचा जहाँ राधामाध्य चक्रवर्ती अपनी साधना में तल्लीन थे। तब तक सुबह की वेला घूप से जगमगा उठी थी। मगर चक्रवर्ती महाशय व्यान-मग्न बैठे थे। स्यारों के चीत्कार ने जब उनका व्यान मंग किया, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वमड़े का एक फटा थेला पड़ा है, जिसमें दो सद्यःजात जीवित शिशु विहँस रहे हैं। शिशु-शरीर पर किसी प्रकार का कोई ग्राघात-चिह्न न था। ग्रव शिशु रोने लग गये। ज्योतिष-शास्त्र के ग्रनुसार जातक के रोने की ग्रावाज की घड़ी को ही जन्म-काल की लग्न-सूचना के रूप में ग्राह्म माना गया है। श्रीराम ठाकुर स्वयं ही स्पष्टतः कह गये हैं कि उनका नाड़ी-छेदन किसी नर-नारी के द्वारा नहीं हुग्रा था। वह काम हुग्रा था मातृष्टिपणी शिवा के द्वारा ग्रीर उनका जन्म-स्थान भी सूती-गृह नहीं, पञ्चवटी का सिद्धपीठ ही था, जहां वे शिशु के रूप में भूमिष्ठ हुए थे।"

वचपन श्रीर किशोर काल में राम ठाकुर के जीवन की कोई ऐसी घटना लोक-गोचर नहीं हुई, जिसे श्रद्भुत कहा जाता। गाँव के अन्य साधारण बालकों की ही माँति उछल-कूद और खेल-धूप में जीवन के वे दिन राम ठाकुर ने मी व्यतीत किये थे।

इतना तो स्पष्ट ही था कि घमंनिष्ठ परिवार में भगवद्भक्त पिता-माता की सन्तान के रूप में जन्म लेना अपने-आप में एक अद्भृत सौमाग्य है। परिवार की सात्विक परम्परा श्रीर पिता-माता के सदाचारी जीवन का प्रमाव उन्हें भीतर-ही-मीतर श्रवश्य ही प्रमावित कर रहा होगा। किन्तु उस समय तक पूर्व जन्म के प्रावतन संस्कार ने अपना ऐसा प्रकाश प्रकट नहीं किया था जो ग्राम-वालकों के बीच उन्हें विशिष्ट और श्रसाधारण प्रमाणित कर सकता हो।

वताया जा चुका है कि हमारे चिरतनायक का जन्म जुड़वें सन्तान के रूप में हुआ था। बड़े का नाम रखा गया था राम ग्रीर छोटे का लक्ष्मण । पुण्यम्यो माता कमला देवी रामायण-गान के प्रति विशेष ग्रनुराग रखती थीं । वे जब कि मी रामायणी कथा सुनने जातीं, तो राम ग्रीर चक्ष्मण को साथ ही लिवा जातीं। बालक राम के हृदय पर इस पौराणिक कथा की गहरी छाप आरम्म में ही, इस प्रकार, पड़ चुकी थी। मिक्तपरक गीतों के प्रति भी बचपन में ही वे अनुरक्त हो गये। बालकोचित खेल-न्रूप के बीच-बीच में राम के खिलाड़ीपन को कभी—कभी ग्रद्धत रूप लेते हुए देखा जा सकता था। कभी-कभी बाल-मित्र-भण्डली की भीड़ एकत्र कर वे व्यानस्थ हो जाते और गीली मिट्टी की ग्रनेक देव-मूक्तियाँ बात-की-बात में गढ़ डालते। देव-देवियों की ऐसी मूक्तियों की पूजा में साथ की बाल-मण्डली में मिलकर की तंन ग्रीर उत्सव—समारोह, इसके बाद स्वामाविक ही था।

राम की उम्र जिस समय केवल ग्राठ वर्ष की थी, उसी समय उनके पिता राधामाद्यव चक्रवर्त्ती का परलोकवास हो गया। पिता की मृत्यु की इस घटना ने राम को झोकाकुल हो नहीं किया, उनके अन्तर में तीव्र वैराग्य का बीज भी बो दिया।

पिता की मृत्यु के तीन-चार वर्ष बाद की घटना है। बालक राम रात्रि की गंभीर निद्रा में निमन्न सो रहे हैं। ग्रचानक स्वप्न में दर्शन दिया एक विशालकाय दिव्य संन्यासी ने। सोये-सोये सपने में ही बालक राम ने देखा कि संन्यासी महापुरूष उनके कान में मुख सटाकर एक बीज-मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। स्वप्न-दीक्षा की इस प्रक्रिया के पश्चात् बालक राम ठाकुर को दिव्य संन्यासी की गुरु-गम्भीर वाणी सुनाई पड़ों, 'वत्स, प्रतिदिन एकाग्रमाव से इस शक्ति-मंत्र का जप करते रहों। तुम्हारी मुक्ति का पथ शोध्र ही उन्मुक्त होने वाला है।''

स्वप्त में प्राप्त उस बीज-मंत्र का प्रमाव सचमुच अमोध प्रमाणित हुआ। बालक राम के अन्तर्जीवन में उस मंत्र के आविर्माव के साथ-साथ नया धालोक आलोड़ित हो उठा। उस बीज-मंत्र का जाप आप-ही-आप होता रहता था। इसका तात्पर्य ही था कि मंत्र की राक्ति बालक के प्राण के साथ मिलकर एक हो चुकी थी। इस प्रकार जन्मान्तर की सोत्त्विक संस्कार-राशि को उस बीज-मंत्र ने नये सिरे से प्रवाहित कर दिया। इसके परिणाम-स्वरूप योग के विविध आसन, मुद्रा, बन्ध, प्राणायाम प्रमृति आप-ही-आप किये जाने लगे। बालक राम सहज माव से आसन-बद्ध होते ही प्राय: ध्यान में डूब जाया करते, किन्तु आप-ही-आप होनेवाली इन यौगिक कियाओं के रहस्य को समझने को चेष्टा बालक राम के लिए कमी आवश्यक नहीं हुई। इस दृष्टि से वे अपनी आध्यात्मिक संमावना भों से आप अपरिचित ही रह

यद्यपि बालक राम की एकान्तप्रियता का ग्रारम्म इस घटना के बाद ही श्रावश्यक हो गया, फिर भी घर के लोगों से इन यौगिक क्रियाग्रों की स्वयं- क्रियता दीर्घकाल तक छिपी न रह सकी। पर, घीरे-घीरे घर के लोगों की यह उत्सुकता भी ग्राप ही शान्त हो गई। उन्होंने ऐसा मान लिया कि किसी अज्ञात दैवी कृपा के कारण बालक राम में श्रसाधारण सम्भावनाएँ अन्तर्निहित हो गई हैं, जो समय पर आप ही प्रकट होंगी।

कुछ वर्षों के बाद एक नई घटना घटित हुई। दूर के सम्बन्ध में राम की फूफी कही जानेवाली एक वृद्धा स्त्री सहसा तीर्थयात्रा के लिए उत्कंठित हो उठीं। उनकी टेक थी कि वे राम को ही अपने साथ छेकर चन्द्रनाथ का दर्शन करेंगी। तीथों के प्रति और देव-विग्रहों के दर्शन के लिए बालक राम में भी स्वामाविक और जन्मजात उत्कण्ठा थी। अन्ततः तीर्थयात्रा की तिथि निर्धारित हुई और उस फूफी के साथ मगवान् चन्द्रनाथ के दर्शन के लिए बालक राम घर से बाहर निकल पड़े।

तीर्थं का वह पय अत्यधिक दुर्गम है। बीच में अनेक जंगल और पहाड़ पड़ते हैं। उन्हें लाँधकर ही चन्द्रनाथ के तीर्थयात्री इष्ट स्थान पर पहुँच सकते हैं। वृद्धा फूफी बालक राम के साथ उस दुर्गम पथ पर बार-बार थक कर बैठ जाती हैं। वृद्ध शरीर इस यात्रा में उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे समय में बालक राम बड़े मनोयोग से अपनी बूढ़ी फूफी की सेवा करते हैं। अन्ततः वे दोनों उस स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ से पहाड़ की चोटी दिखाई पड़ती है। उसी चोटी पर अवस्थित है चन्द्रनाथ का मन्दिर। वृद्धा ने उत्साहपूर्वक कहा— "चलो, अब मरोसा हुआ। किसी तरह गिरते-पड़ते अब मगवान चन्द्रनाथ के दर्शन कर लूँगी।" ऐसा कहकर वह एक बड़े प्रस्तर-खण्ड पर लुढ़क पड़ीं। थकावट के कारण विश्वाम करना आवश्यक हो गया था।

मिन्दर के निकट पहुँच कर उसने पूजा की सामग्री की छानबीन की ! हठात् वह बोली— ''लो, सब चौपट हो गया। सब-कुछ तो है, किन्तु बिल्ब-पत्र लाना ही मूल गई। अब उपाय भी क्या होगा? ग्रासपास में बैल का पेड़ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। पूजा की बेला हो रही है। इसलिए नीचे उतर कर बिल्ब-पत्र ले ग्राना अब सम्भव नहीं रहा।'' यह कहकर वृद्धा हाँफने लगी।

अचानक बूढ़ी फुफी को गाँव-घर की वह अनुश्रुति याद था गई, जिसके अनुसार राम को देवी कृपा से अनुगृहीत माना जाता था। उसने बड़ी मिन्नत करके कहा—''राम बेटे! इस विपत्ति से अब तुम्हीं उद्धार कर सकते हो। कहीं से बेल के दो पत्ते मुझे ला दो। मैं खूब जानती हूँ कि तुम चाहोगे तो कहीं-न-कहीं से विह्व-पत्र ढूँढ़ ही लाओगे।''

वृद्धा के इस आग्रह ने राम को हैरान कर दिया। बालक ने मुँह लटका कर कहा—

"क्या पागल की तरह अनाप-सनाप बोल रही हो? तुम तो खुद ही देख चुकी हो कि आसपास में बेल का पेड़ है ही नहीं। स्थान भी अपरिचित है। ग्रासपास में कोई घर-द्वार भी नहीं कि किसी से पूछ कर बेल के पत्ते ले आऊँ।"

वृद्धा ने गिड़गिड़ा कर कहा—'देखो वेटे! मुझे इस तरह निराश मत करो। बिल्व-पत्र के श्रमाव में चन्द्रनाथ की पूजा कैसे कर पाऊँगी? तुम उस खोज में निकलोगे तो तुम्हें पता जरूर लग जायगा। बिल्व-पत्र हाथ में लिए बिना मैं मन्दिर में प्रवेश भी नहीं करूँगी। यहीं वैठी-वैठी जान दे दूँगी। मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, तो कहीं से बिल्व-पत्र ढूँढ़ लाओ। तुम्हारे श्रतिरिक्त मेरे साथ कोई दूसरा है भी तो नहीं!"

वृद्धा की दोनों आँखों से टप-टप आँतू गिरने लगे। राम का मन पसीज गया। थोड़ी देर तक वह ग्राँख मूँदे वहीं बैठा रहा। फिर उसने उँगली से पत्थर के एक टुकड़े की ग्रोर संकेत किया। कहा—'पीसी माँ! उसी पत्थर के टकड़े के नीचे तुम्हारा बिल्व-पत्र है। ले-लो।''

पत्थर को हटाने पर देखा गया कि उसके नीचे सचमुच बेल का एक छोटा-सा विरवा है। उसमें नवोद्गत पत्ते भी उग आये हैं, मगर धूप के अभाव में उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। वृद्धा के आनन्द की सीमा न रही। उसने बिल्व-पत्र की उन्हों नई कोंपलों को बीन कर अपनी पूजा-सामग्री में यथास्थान रख दिया और मतीजे को आशीर्वाद देती हुई उठ खड़ी हुई।

सोलहवें वर्ष में प्रवेश करने के साथ-साथ राम के हृदय में वैराग्य का माव ग्रत्यिक तीव्र हो उठा। घर के किसी काम-काज में मन लगाना उनके लिए संमव नहीं रहा। वे रह-रहकर प्रगाढ़ घ्यान में डूब जाते हैं।

स्वप्त के माध्यम से गुरु की अहेतुक कृपा प्राप्त करके उन्होंने एक नवीन जीवन प्राप्त कर लिया। मुक्ति की दुनिवार आकांक्षा उन्हें रह-रहकर बेचैन कर देती है। इसके साथ-साथ उनकी यह इच्छा मी बलवती हो उठी है कि किसी उपाय से उस महापुरुष को ढूँढ़ा जा सके, जिन्होंने स्वप्त में आकर उन्हें बीज-मंत्र को दान दे गये थे। पर यह कौन जाने कि स्वप्त की छाया-छिव वास्तविक रूप में घरती पर ढूँढ़ी भी जा सकती है! इसी चिन्ता में वैरागी राम बैठे-बैठे दिन व्यतीत कर रहे हैं।

इसके कई वर्ष पहले ही राम का नामाञ्कन कात्तिकपुर के विद्यालय में करा दिया गया था। मगर पढ़ने-लिखने में कोई अद्भुत प्रगति कर पाना राम के लिए कभी संमव नहीं हुम्रा। देवी कृपा श्रीर जन्मान्तर के पुण्य-संस्कार के कारण बालक के मन में एक अन्तर्गत बोध अवश्य विद्यमान है। इसलिए पाठशाला का आकर्षण उसे अपनी श्रीर खींच नहीं पाता। निदान, कुछ ही दिनों में शिक्षा-पर्व की ग्रकाल समाप्ति हो गई। परिवार के लोगों को राम के सम्बन्ध में इस घटना के बाद चिन्तित होना और भी स्वामाविक हो गया। बिना पढ़े-लिखे बालक के लिए जीविका अजित करना क्या धाजकल सम्मव है ? इस प्रश्न को लेकर घर के लोग निराश हो उठे।

परिवार का जीवन-यापन बड़ी किठनाई से सम्भव हो रहा था। चक्रवर्ती-परिवार अर्थामाव के कारण दीर्घंकाल से पीड़ित था। मौ कमला देवी प्राय: उदास ग्रीर निराश रहा करतीं। ग्रव सभी लड़कों को किसी-निकिसी काम में लगाना ही होगा, अन्यया घर चलाना सम्भव न हो पायगा। राम ने मी निश्चय किया कि ग्रव घर पर चूपचाप बैठे रहने के बजाय चाकरी की खोज में बाहर निकल जाना चाहिए।

सो, घर छोड़कर वे बाहर तो हुए, पर काम की खोज में जाएँ तो कहाँ जाएँ। अनेक स्थानों का चक्कर लगाने के बाद अन्ततः वे नोआखाली के फेनी शहर में जा पहुँचे।

रास्ते में उनकी मेंट एक वकील साह्व से हुई। उनके पोछे-पीछें दौड़ते हुए राम ने निवेदन किया —''मैं नौकरी की खोज में मटक रहा हूँ। मगर इस शहर में मेरी किसी से जान-पहचान नहीं है। क्या आप कृपा करके कहीं कुछ दिनों तक टिक लेने की जगह मेरे लिए ठीक कर देंगे?"

"तुम हो किस जाति के ?"

''मैं ब्राह्मण हैं।''

''रसोई बना सकते हो? यदि रसोई बनाना जानते हो, तो मेरे आवास में ही टिकने की जगह मिल जायगी। मेरे यहाँ रसोइये की एक जगह खाली है।''

दूसरा कोई उपाय तो था भी नहीं। उसी क्षण वे रसोई बनाने का काम करने के लिए राजी हो गये। इस तरह जीविका के प्रकृत का उत्तर मिल गया। व्यावहारिक जीवन के लिए एक नई ग्रमिज्ञता का पाठ बालक राम ने यहीं से आरम्म किया।

रात में रसोई के कार्य से निपट कर राम एकान्त स्थान खोज कर अपने जप-योग की साधन-क्रिया में निमग्न हो-जाया करते, किन्तु नौजवान रसोइये की इस हरकत को वकील साहब के परिवार के सदस्य भ्रच्छी निगाह से नहीं देख सकते थे। वे व्यंग्य-विद्रूप के वाक्य-जन्नारण करते हुए राम के जप-योग की नकल उतारा करते और उन्हें चिढ़ाने और तंग करने के भ्रवसर ढूँ इते रहते।

उस दिन वकील साहब के घर में काली-पूजा का समारोह था। ग्रापने बेटे के कल्याण के लिए वकील साहब ने देवी की कोई मनौती मानी थी। ११।२३ यह पूजा उसी ऋम में हो रही है। तभी पुरोहित के घर से खबर आई कि अस्वस्थ हो जाने के कारण वे उक्त अनुष्ठान में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

समाचार सुनकर वकील साहव चिन्तित हो गये। अब इतनी जल्दी दूसरे पुरोहित को कहाँ खोजा जाय!

यकील साहब को चिन्तित देखकर परिवार के एक विनोदी सदस्य ने कहा, ''इसके लिए चिन्ता करने की जरूरत ही क्या है? श्रपना रसोइया रामचन्द्र भी तो ब्राह्मण ही है धौर रोज-ब-रोज वह जप-तप भी बहुत करता है। क्यों न उसी से श्राज किसी तरह पूजा का काम करा लिया जाय ?"

राम सामने ही खड़े थे। वकील साहव ने परिहास के स्वर में कहा—
'क्यों बाबाजी! तुम भी तो आखिर ब्राह्मण ही हो? जप-तप का दिखावा भी खूब करते हो। क्या काली-पूजा की विधि नहीं जानते? यदि जानते हो, तो भ्राज तुम्हीं पुरोहित बन जाओ।''

विनोद-परिहास के इस व्यंग्य-वाक्य से तिनक भी विचलित हुए विना राम ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया—''जैसा आदेश दें। यदि ग्रादेश पाऊँ तो काली-पूजा अवस्य करा सकता हुँ।''

भ्रन्ततः उस रात वकील साहब के घर काली-पूजा के समारोह में राम ने ही पुरोहित का कार्य सँमाल दिया ।

वकील साहब ने अपने जानते काली-पूजा के उस समारोह में कोई मुटि नहीं होने दी। अनुष्ठान उत्साहपूर्वंक सम्पन्न हुआ। सैकड़ों निमन्त्रित व्यक्तियों ने उस रात वहीं भोजन किया और रन्धन-कम से लेकर परोसने तक के काम में राम को ही संलग्न रखा गया।

राम ने यद्यपि बड़ी निष्ठा के साथ विधिपूर्वंक पूजा सम्पन्न करा दी थी। फिर भा उन्हें साधारण रसोइये की तरह बार-बार दुन्कारा जाता रहा और उनके प्रति ग्रादर ग्रीर स्नेह का भाव दिखाना परिवार के किसी सदस्य के लिए संभव नहीं हुआ।

समारोह की समाप्ति के बाद राम एक किनारे हट कर चुपचाप उदास खड़ हो गये। तमी एक निमन्त्रित अतिथि ने आकर ठिठोली की—''क्यों पुरोहित देवता, पूजा के समय माँ काली ने तुम्हें कोई खास बात कह दी कि इस तरह उदास खड़े हो ? माँ से तुम्हारी कोई बात हुई ?''

प्रदन सुनकर राम ठाकुर क्षुड्ध हो गए। पर उनके मुख से श्रचानक एक श्रवाम बात निकल गई। उन्होंने कहा—"जब श्रापलोग सचमुच जानना ही

चाहते हैं, तो कहना ही पड़िगा। माँ काली ने मुझे बताया कि वकील साहब ने जिस बेटे के लिए मनौती मानी थी, उस बेटे को वे निगल जायँगी।"

पागल के इस प्रलाप पर कोई ब्यान दे भी तो क्यों? कुछ लोग रसोइये को गालियाँ देने लगे और कुछ लोग हाय में डंडा लेकर मारने दौड़े। उपद्रव मन गया। बड़ी कठिनाई से राम अपनी जानवचाकर उस नौकरी को छोड़ उसी क्षण कहीं अन्यत्र चले गये।

दूसरे दिन वकील साहब का वह पुत्र और दिनों की मौति ही पढ़ने के लिए विद्यालय गया। मगर दोपहरी के बाद वह विद्यालय में ही बेतरह अस्वस्थ हो गया। कई व्यक्ति मिल कर उसे उसी अवस्था में घर पहुँचा गये। लड़के को सांघातिक हैंजे ने घर दबोचा था। चिकित्सा में कुछ उठा नहीं रखा गया, किन्तु उसे बचाना सम्मव न हुआ। उसी रात को उसकी मृत्यु हो गई, ठीक उसी समय, जिस समय कि पिछली रात राम ठाकुर को अपमानित कर नौकरी से निकाला गया था।

उस रात की ग्रांवियाली में मुँह छिपाकर जब रामचन्द्र चक्रवर्ती फेनी शहर से बाहर हुए, तो जीविका की तलाश छोड़कर निरुद्देश्य घूमना ही उन्हें ग्रांविक रुचिकर प्रतीत हुग्रा। उसी भ्रमण के क्रम में उन्हें परिवाजकों का पथ ग्रापनाना पड़ा।

बाद में मक्तगण उनसे उस रात की घटना के सम्बन्ध में प्राय: पूछा करते थे — "ठा कुर! आप मगोड़े की तरह उस रात उस वकील साहब के घर से माग कों गरे ? नड़ का मरा, इस की जिम्मेदारी तो ग्राप पर न थी, फिर मय क्यों कर ?"

ठाकुर मुस्कुराकर उत्तर दिया करते—''यदि मैं मागता नहीं, तो उस रात क्या मेरी जान बचती ? जोग तो नियति के रहस्य को समझना ही नहीं चाहते, वे तो उस लड़के के मरने के साथ-साथ मुझे भी मार ही डालते। वहाँ आपलोग मेरी रक्षा करने के लिए मौजूद तो थे नहीं।"

परिवाजकों के दल ने ही रामचन्द्र चक्रवर्ती को कामाख्या तीर्थ की महिमा बताई थी। अपनी निरुद्देश्य यात्रा को सोद्देश्य बनाने के कम में रामचन्द्र चक्रवर्ती कामाख्या तीर्थ की भ्रोर कुछ ही दिन के बाद चल पड़े। उस समय उस तीर्थ-यात्रा के लिए रेलगाड़ी की भ्राज-जैसी सुविधा न थी। जंगलों भ्रीर पहाड़ों की लम्बी राह को पैदल ही चलकर तथ करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय न था। इसी तीर्थ में उन्हें उस दिव्य महापुरुष के दर्शन हुए, जिन्होंने वर्षों पहुले स्वप्न में आकर उन्हें दीक्षित करने की कृपा की थी।

दीक्षा सम्पन्न हो जाने के बाद रामठाकुर के जीवन का परिव्रजन-काल जारी हो गया। उन्होंने अपने गुरु के साथ कामास्या-क्षेत्र का त्याग किया। इस यात्रा में उनके—राम ठाकुर के दो गुरु-भ्राता मी सम्मिलित हो गये। दुर्गम अरण्य श्रीर संकट-पूर्ण पहाड़ी इलाकों को पैदल तय करने में दीर्घ-काल ब्यतीत हो जाने के बाद वे हिमालय के निकट के क्षेत्र में जा पहुँचे।

हिमालय ही तो वह क्षेत्र है, जहाँ मारतवर्ष की ग्राघ्यात्मिक साधना की अमृतवारा निरन्तर ग्रव्याहत रही है। तपःपूत एकान्त कन्दराओं से परिपूर्ण उस पावंश्य प्रदेश में शायद ही कोई स्थान है, जिसकी एक-एक परत में तपस्या की कहानियाँ गुँथी हुई न हों। जन-साधारण की दृष्टि से बोझल रहकर पर्वतों के सम्राट् ने भ्रपने ग्रनीगनत ग्राथ्य-स्थलों में ग्रनेक सिद्ध-पीठ ग्रोर प्राचीन आश्रय छिपा रखे हैं। शिव-सरीखे योगियों ग्रीर समाधि -मग्न तपस्वियों के ग्रनिगत जीवन गुष्त रूप से इस वैवतास्मा हिमाचल के सुप्राचीन ग्रंचल को निरन्तर पुण्यमय बनाते रहे हैं।

हिमालय सचमुच रहस्यमय देवमूमि है। उसमें सम्प्रित निवास करनेवाले कुछ शक्तिधर योगियों और तपस्वियों की कथा गुरु ने अपने शिष्यों को सुनानी चाही। सर्वज्ञ गुरु को यह अच्छी तरह ज्ञात है कि राम ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उच्चतम साधना और सिद्धि के अधिकारी हैं। यह महासाधक परमेश्वर के द्वारा एक विशेष प्रयोजन से घरतो पर उतारा गया है। वे यह भी जानते हैं कि इस सद्यः दीक्षित शिष्य के उत्तर-जीवन का काल हिमालय की कन्दरा में व्यतीत होने के लिए नहीं, अपितु जनसंकुल ग्रामों और नगरों को पुण्य-प्रक्षालित करने के लिए उपयोगी होगा। सर्वज्ञ गुरु के लिए कुछ भी ग्रज्ञात नहीं। इसलिए राम ठाकुर के पूर्व जीवन के इस ग्रंश को वे हिमालय की एकान्त गृहा में निवास करनेवाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के सम्पर्क में ले ग्राने के लिए श्रकस्मान् उत्कंठित हो रहे हैं।

सवंज्ञ गुरु की कोई इच्छा शिष्य के हित-साधन को विफल नहीं होने देती।
ऐसा ही उस यात्रा में भी हुआ। उसी यात्रा के कम में रामचण्द्र ने अनेक
गुण्त साधन-पीठों के दर्शन किये और बहुतेरे अलीकिक शक्ति-सम्पन्न साधकों
के सम्पर्क का लाग भी उन्हें मिला। यह कृपा उन्होंने श्रद्धापूर्वक आत्मसात्
कर ली।

हिमालय के पावंत्य ग्रंचल के इस भ्रमण ने उनका सर्वविध कल्याण = साधन किया। रामठाकुर को इन साधन-पीठों एवं महान् साधकों के दर्धन के सहारे ग्रपने दीक्ष।दाता गुरुदेव के माहात्म्य का मी परिचय मिला। उनका करुणाधन रूप रामठाकुर के मानस में स्पष्ट से स्पष्टतर होता चला गया। धनेक नद-निर्द्यों, जंगल-पहाड़ों श्रीर उपत्यवाओं का चार व्यक्तियों की उक्त यात्रा-मंडली ने अतिक्रमण किया। उसके बाद आई हिमालय के पूर्वी धंचल की एक श्रम्यन्त दुगंम राह। इसी के सहारे एक गुप्त सिद्ध-पीठ में रामठाकुर के करुणाधन गुरु उन्हें ले जाना चाहते हैं। स्थान का नाम है योगेश्वर-श्राश्रम। हिमालय का तुषार-लोक। वहाँ श्रन्य ऋतुओं को एक छोटी-सी स्थान दे-देता है। तरओं और लताओं से परिपूर्ण हिमालय की एक छोटी-सी पहाड़ी की गोद में यह श्राश्रम अवस्थित है। जिसे मन्दिर या मठ कह सकते हैं, वैसी कोई जगह यह नहीं है। पत्थर के बड़े-बड़े चार खम्भे हैं। अपर कोई छत नहीं। ऐसे ही उन्मुक्त स्थान में एक स्फटिक-निमित विशाल शिव-लिंग है। इस शिवलिंग से एक शुभ्र श्रमार्थिव ज्योति निरन्तर विच्छुरित हो रही है। इस श्रलीकिक दृश्य को देखकर रामठाकुर और उनके अन्य दो गुरु-भ्राता के विस्मय की सीमा न रही।

इस योगेश्वर शिवलिंग की आराधना एक अपरिचित साधिका किया करती हैं। यह संयोग ही था कि उस सिद्ध साधिका के दश्नैन भी रामठाकुर को सहज ही प्राप्त हो गये। अपूर्व रूप-लावण्य से युक्त उस तपस्विनी नारी के सिर पर जटा-जूट है। वह अनेक दिनों से ध्यान में निमग्न होकर शिवलिंग के सामने निर्निमेष बैठी हैं। अन्य उपाय न देखकर इस साधिका का नाम रखा गया—गौरी। यह नाम रामठाकुर के हृदय में स्वयं ही स्फूर्त्त हुआ था।

इस सिद्ध-पीठ के दिन्य परिवेश में गुरु-शिष्यों की यह मण्डली पाँच दिनों तक ठहरी रही। नीचे की उपस्थका से एक निर्द्विष्ट समय पर पर्वत-कन्याओं का एक दल इस स्थान के चारों ग्रोर रोज ही नृत्य करने ग्रा जाया करता है। नृत्य में शामिल होनेवाली पहाड़ी लड़िक्याँ पुष्पामरण से श्रपने को सजाये रहती हैं। नृत्य समाप्त हो जाने पर नर्त्तिकयों की वह मण्डली फूलों की बड़ी-बड़ी मालाएँ योगेश्वर शिविलग पर तरतीब से अपित कर देती हैं ग्रीर कुछ पुष्प-माल्य उस घ्यान-मग्न ग्राराधिका के गले में मी पहना कर आनन्दमग्न हो जाती हैं। इसके बाद सब-की-सब पहाड़ी लड़िक्याँ नीचे उतर कर वनांचल में गायब हो जाती हैं।

"इस देव-स्थान पर अपूर्व शान्ति और आनन्द विराजमान है"—ऐसा कहकर रामठाकुर अपने जीवन के उत्तर भाग में बहुधा पुलकित हो जाते। वे अपने अन्तेवासियों को बताते—''योगेश्वर-शीठ में जैसी शान्ति का वातावरण है और जितनी पवित्रता उस वातावरण में हैं वह हिमालय के अंचल में भी दुर्लंग ही है।"

योगेश्वर-पीठ के भ्रंचल में ही भ्रमण करते-करते एक सुदीर्घ सुरंग में एक दिन वह यात्रा-मंडली प्रवृष्ट हुई।

मुरंग में हाथ को हाथ नहीं सूझता था। सूचीमें अन्वकार ने पथ को समाच्छन्न कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति का प्राण-स्पन्दन यहाँ प्राकर सहसा रुक गया है। जीव-जगत् का कोई अस्तित्व वहाँ प्रतीत नहीं हो पाता। काफी दूर तक इस ग्रॅंबियाली में चलते रहने के बाद राम ठाकुर और उनके सह-यात्रियों को शनै:-शनै: हल्के प्रकाश का ग्राविर्माव दिखाई पड़ा। उसके बाद ही प्रकट हुआ गोधूलि-काल की वर्णच्छटा-जैसा ग्रालोक।

इतनी दुर्गम राह से चलकर क्या सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए ही वे अपने गुरु के पोछे-पोछे ले आये गये हैं ? यह प्रश्न राम ठाकुर के मन में स्वमावतः उठा।

किन्तु थोड़ी ही देर बाद उन्हें ग्रपनी मूल का पता चल गया। कुछ ही दूर पर उन्होंने देखा एक विशालकाय महापुरुष को। उनके तप:पूत शरीर से ही सूर्यास्त-काल की ज्योति निरन्तर नि:सृत हो रही है। सुरंग का रास्ता मी इस ग्रालोक की उपेक्षा न करके प्रकाशित हो उठता है।

राम ठाकुर और अन्य शिष्यों को अब गृह ने स्फूट स्वर में धीरे-धीरे कहा— 'तुमलोग इस ब्रह्मवेत्ता महापुरुष को मित्तपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम करो और उसके बाद घीरे-घीरे चले-चलो।"

ज्योतिर्मय महापुरुष अखण्ड समाधि में निमग्न हैं। नीरव-निस्पन्द-निष्कम्प आसन में वह कब से बैठे हैं, यह कोई बता नहीं सकता। गुरु की स्राज्ञा पाकर राम ठाकुर श्रीर उनके गुरु-श्राताश्रों ने समाधि-मग्न महापुरुष को जमीन पर साष्टाङ्ग लेटकर प्रणाम किया श्रीर उसके बाद ग्रागे बढ़ते चले गये। इसके कुछ ही बाद सुरंग का अन्त हो गया श्रीर मुक्त श्राकाश का महाविस्तार दिखाई पड़ने लगा।

सुरंग के मार्ग से वे जिस श्रंचल में पहुँचे, वह श्रंचल कौशिकी पर्वत के नाम से विख्यात है। इस पर्वत के कोड़ में एक रहस्यमय आश्रम अवस्थित है। आप्तकाम योगियों, ऋषियों श्रीर उच्च कोटि के साघकों के आवागमन और निवास के कारण यह स्थान अत्यधिक पित्र हो गया है। इसके निकट ही एक गगनचुम्बी तुषार-मंडित पर्वतश्रेणी का आरम्म होता है और दूसरी तरफ नीचे की श्रीर पत्थरों का बना एक पित्र आश्रम श्रवस्थित है, जिसके निकट ही प्रवल वेगवाली एक पहाड़ी नदी की पतली-सी घारा दिखाई पड़ रही है।

इतने दिनों तक राम ठाकुर वे सहयात्रियों का यह दल कौषीन मात्र पहन कर हिमालय के विभिन्न धंचलों में कैसे भमण करता रहा, यह स्वयं हो विस्मय की बात है, किन्तु इस पवित्र कौशिकी आश्रम के प्रवेश-द्वार पर ही गुरु ने आज्ञा दी कि श्रव कौषीन का भी न्याग करना होगा। गुरु की आज्ञा का पालन किया गया और आगे की राह दिगम्बर-वेश में ही तय की गई।

राम और उनके साथियों ने उस स्थान की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। धाइचर्य तो यह था कि पूरे आश्रम में कहीं मिट्टी का लेश भी न था। फिर भी शुद्ध शिला-खण्ड को घाच्छादित कर लता-गृत्मों का वितान धजल भाव से फैला हुआ था। फूल-फल और कन्द-जातीय खाद्य का दहीं कहीं अमाव नहीं था।

आश्रम-गृहा के एक विशाल कक्ष में कई योगी ध्रलग-अलग हट कर एक ही आसन में बैठे थे। समी की धाँखें बन्द थीं धीर समी नीरव, निस्पन्द समाधि में मग्न थे। अकस्मात् देखने पर ऐसा लगता था कि प्राचीन युग के तपस्वियों का एक दल देखते ही देखते जैसे किसी माया से पत्थर की मृत्तियों में बदल गया हो।

उत्तरवर्त्ती काल में दीनेशचन्द्र मट्टाचार्य ने स्वयं राम ठाकुर के मुख से सुने गये वृत्तान्त के आधार पर उपयुक्त महापुरुषों का इस प्रकार वर्णन किया है—"इन महापुरुषों के हाथ और अन्य अंग पत्थर की भौति रुक्ष और कठोर हो गये थे और स्थान-स्थान पर फट गये थे। उनमें से किसी-किसी की बटा कैंवे तक खुल कर छितरा गई थी। वे इतने विशालकाय थे कि वैठी गई हालत में भी उनके मस्तक तक ग्रपना हाथ पहुँचा पाना किसी खड़े बादमो के लिए भी संभव न था। किसी ऊँची चीज पर चढ़कर ही खड़े होने पर उनके गले में फूल की माला डाला पाना उपयुक्त यात्री-मण्डल के सदस्यों के लिए संमव हुआ था। उनका मृख-पण्डल भी श्रति विशाल था। दोनों श्रांखें पलकों से आवृत थीं ग्रीर ठूट्ठी भर नीचे गहरे कोटर में घँस गई थीं। इसके बावजूद आँखों का तीक्ष्ण प्रकाश पलकों को वेब कर देदीप्त हो रहा था। मुख-मण्डल पर जीवन-चिह्न के रूप में स्वास्थ्य की लाली विद्यमान थी। वे कितने युग-युगान्तरों से एक ग्रासन से बैठे समाधि-मग्न हैं, इसका पता देनेवाला कोई समवयस्क साक्षी पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है। उन्होंने काया-परिवर्त्तन के द्वारा अपने शरीर को बना रखाया, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो उनका देहाकार परिवर्तित हो गया होता भीर काल की प्राचीनता का कोई चिह्न उनके शरीर को देखने पर प्रतीत नहीं होता। राम ठाकुर ने कहा या कि तपोबल के द्वारा उनका संपूर्ण शरीर ही चैतन्यमय हो गया था। यही कारण है कि उनका देहपात संभव ही नहीं था।"

उपयुँक्त महापुरुषों के साम्निष्य में ग्रपने तीन शिष्यों को वहीं छोड़कर गुरुदेव अनंग स्वामी कुछ दिनों के लिए ग्रन्तर्धान हो गये। जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश देते हुए कहा—

''तुम लोग कुछ दिनों तक इन समाधि-मग्न महात्माओं के समीप ही अवस्थान करो। जी-जान से इनकी सेवा करते रहना। इनकी कृपा होने पर ही तुमलोगों का अमीष्ट पूर्ण होगा।''

राम ठाकुर श्रीर उनके दोनों गृह-माइयों ने इन योगियों की सेवा बड़ी निष्ठा श्रीर तत्परता के साथ शुरू कर दी। वे रोज ही उक्त समाधि-मग्न महापुरुषों के सम्मुख जाते-जाते फल-मूल रख जाते। उनके द्वारा रखें गये नैवेद्य को उक्त महापुरुष-गण कव ग्रहण कर लेते थे, इसका पता नहीं चलता था। पर, एक दिन भी इन तोनों के द्वारा समर्पित नैवेद्य उपेक्षित नहीं हुग्रा—इतना अवद्य स्पष्ट था। उसी का श्रविशष्ट श्रंश महात्मागण का कृपा-प्रसाद मानकर ये तीनों मक्त भी भोजन कर लिया करते थे।

एक-एक कर लगभग पन्द्रह दिन तक महान् तपस्वियों के सान्निष्य में रहकर राम ठाकुर ने अपने दो गुरु-भ्राताओं के साथ कौशिकी-आश्रम में तीर्थवास किया। इस अवधि के बाद गुरुदेव अनंग स्वामी श्रकस्मात् अपने अज्ञातवास से लौट आये ग्रीर ग्रपने शिष्यों को साथ लेकर अगली यात्रा के लिए चल पड़े।

कौशिकी-आश्रम छोड़ने के समय कुछ ग्रद्भृत दृश्य उपस्थित होते रहे।
पिछले पखनाड़े के पूरे समय में राम ठाकुर किंवा उनके गुरुशाताश्रों के साथ
उपयु क्त समाधि-मग्न योगियों ने कभी कोई बात नहीं की थी। निश्चल,
नीरव श्रीर ज्यान-निमग्न रहकर उन्होंने अपने भीतर के जीवन-चिह्न को
भूलकर भी प्रकट नहीं होने दिया था। प्रत्येक दिन केवल एक बार ज्यानमग्न श्रौंखों को क्षण भर के लिए उन्मीलित कर वे इन तीनों तरुण साधकों
के द्वारा समिपत किये गये नैवेद्य को स्वीकृति मात्र देते श्रीर उसके बाद पुनः
समाधि मग्न हो जाते। किन्तु इस विदा की घड़ी में समाधि-मग्न महापुरुषों
का एक श्रद्भृत करुणाधन रूप प्रकट हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने हाथ
उत्तर उठाकर श्रमय-मुद्रा के द्वारा प्रणाम-रत तरुणों को श्रपना श्राशीर्वाद
प्रदान किया। यह अप्रत्याशित कृपा राम ठाकुर श्रीर उनके गुरु-माइयों के

लिए निश्चय ही शद्मृत श्रीर आह्लादकर थी। उनका शरीर कृतार्थंता के श्राह्लाद से पुलकित हो उठा।

जानकार-जिज्ञासुगण कौशिकी-ग्राश्रम के माहात्म्य के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के लिए राम ठाकुर के जीवन के उत्तर-काल में आते ही रहते। किन्तु उस प्रसंग में राम ठाकुर प्राय: मौन ही रह जाया करते थे। इससे स्पष्ट था कि कौशिकी आश्रम के समाधि-मग्न महापुरुषों के रहस्य को वे किसी मी प्रकार से प्रकट नहीं करना चाहते थे। कौशिकी-ग्राश्रम के अवस्थान के सम्बन्ध में भी वे कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाते थे।

एक बार एक श्रद्धालु भक्त ने जब पूछा, तब ठाकुर ने इतना ही कहा कि "जिसे मानसरोवर कहते हो, वह भी उस आश्रम से बहुत अधिक दूर पर है—ठीक उत्तर दिशा में।"

तर्क-वितर्क करनेवाले मक्तों की मी ठाकुर के आश्रम में कमी न थी।
ऐसे ही एक मक्त ने कहा— "ठाकुर महाशय, आप जिस हिमालय को रहस्यमूमि बनाये रखना चाहते हैं, आज के विज्ञान-युग ने तो उसकी पूरी पोल
खोल दी है। उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जिसका कि पता आधुनिक युग
में लगा नहीं लिया गया हो। गोरे साहबों की जरीब की रेखा चप्पे-चप्पे पर
खींच दी गई है। मगर आपके कोशिकी-आश्रम का कहीं कोई पता नहीं

ऐसे प्रश्न के उत्तर में ठाकुर हँसते हुए कहा करते — "प्राप लोगों के गोरे साहबों ने अबतक भगवान् शिव को भी तो नहीं खोजा। आपको जिसकी खोज ही नहीं है, वह आपको मिलेगा भी तो क्यों? योग-सिद्ध शरीर न हो, तो वैसे स्थानों का पता लगाना सम्भव भी तो नहीं हो पाता! प्रापलोगों की तरह के नये सज्जन वहाँ तक कैसे पहुँच पायँगे? मन में हर प्रकार की आसक्तियाँ भरी हों और देह रंग-बिरंगी वस्त्रों से ढँकी हो, तो इतने मलों और प्रावरणों को लेकर वैसी यात्रा कभी मुमिकन ही नहीं हो पाती। हमलोग जब वहाँ गये थे, तो हमारे शरीर पर कोई वस्त्र न था। गुरु की आज्ञा से लँगोटी भी खोलकर फेंक देनी पड़ी थी। तन-मन को पूरे तौर पर खोलकर ही गुरु की कुपा के सहारे हमलोग कौशिकी-ग्राश्रम में किसी तरह पहुँच पाये थे।"

सचमुच हिमालय के रहस्यमय श्रंचल में सिद्ध पुरुषों की जो साधना-मूमियाँ हैं, उनमें प्रवेश का श्रधिकार सब के लिए सुलम नहीं है। राम ठाकुर जैसे महापुरुष साधनावस्था के आरिम्भिक काल में ही यदि वहाँ पहुँच पाये, ११:२४ तो इसे वे ग्रपने महान् समर्थ गुरुदेव की कृषा का ही प्रसाद समझते थे। यात्रा के कम में अवसर मिलने पर ग्रपने शिष्य के जीवन के स्तर-स्तर में प्रवेश कर उन्हें साधना श्रीर सिद्धि की नई-नई ग्रिमज्ञता प्रदान करने के लिए परमसिद्ध योगी गुरुदेव अनंग स्वामी निरन्तर तत्पर रहे। इसी प्रकार उन्होंने ग्रध्यात्म-पथ के ग्रनेक निगूढ़ निर्देशों का अपने शिष्य के हित में, सदुपयोग कर लिया था। योग श्रीर तन्त्र की उच्चतर कियाओं के सहारे राम ठाकुर ने गुरु की कृपा से उसी कम में दुर्लम साधन-ऐश्वयं ग्राजित कर लिया। ग्रिधक न कहकर इतना ही कहा जायगा कि जो-कुछ पाया जा सकता है, वह सब-कुछ गुरु की कृपा से उन्हें प्राप्त हो गया था।

राम ठाकुर के गुरुदेव स्वयं ही शिव-करण थे। केवल योग और तन्त्र के शिक्त-शिखर पर वे अधिष्ठित ही नहीं थे, अपितु वे महाकरणा के उत्स भी थे। ग्रपने सुयोग्य शिष्य राम ठाकुर के प्रति उनके हृदय में ग्रपार स्नेह था। ग्रपनी साधना के ऐश्वर्य-मण्डार का द्वार उन्होंने इस शक्ति-धर शिष्य के निमित्त पूर्णत: उन्मुक्त कर दिया था। राम ठाकुर के प्रति उनके लिए कुछ भी ग्रदेय न था।

दुर्गम पर्वतों और घनघोर वनों के बीच उपर्युक्त यात्रा-मण्डली के चारों सदस्य अविश्वान्त माव से आगे बढ़ते रहे। कभी वर्फ की मयंकर आंधी से उनका मुकाबला होता और कभी अस्थि-वेधक तुषार-वृष्टि से। पहाड़ी आंधी के बीच से जीवित बच निकलना उन्हों के बश की बात थी। श्राइचर्य तो यह है कि मार्ग-संकट की बैसी घड़ियों में भी रामठाकुर और उनके गुष-माइयों ने कभी निरुपायता, निराशा या उदासी का अनुभव नहीं किया। उन्हें इसका श्रद्धास निरन्तर होता रहा कि गुष् की महती कृपा उन्हें चारों और से घेरकर सुरक्षित कर रही है और उन्हें स्वयं कभी भी चितित और भीत होने की स्थित का पता तक नहीं चल रहा है।

परितानन की इस दीर्घ यात्रा में राम ठाकुर को अपने गृह के अनेक वैशिष्ट्यों का अति निकट से परिचय मिला। सन्देह नहीं कि उस यात्रा-क्रम में अनेक सिद्ध तपस्त्री, आप्तकाम महायोगी, तन्त्रसिद्ध परमहंस सामने आते रहे। किन्तु विस्मय की बात तो यह थी कि उन सभी के हृदय में गृहदेव अनंग स्वामी के प्रति उन्होंने श्रद्धा और आदर के ही माव देखे। पूरी यात्रा में ऐसे एक महापुष्ट्य भी न मिले, जिन्हें गृष्टदेव अनंग स्वामी ने प्रणाम निवेदित किया हो। जहाँ-कहीं वे पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि प्रत्येक सिद्धाध्यम के ऐक्वर्य-सिद्ध महापुष्ट्य उनके गृष्टदेव के प्रति श्रद्धा और अभिनन्दन के ही भाव से ओतप्रीत हैं। अपने इस अनुभव के पश्चात् राम ठाकुर को यह समझने में किठनाई नहीं हुई कि उनके गृह सर्वशक्तिमान हैं और ऐसा कोई योगैश्वर्य नहीं है, जो चाहने पर राम ठाकुर को अपने गृह से प्राप्त नहीं हो सकता हो। इसके पीछे राम ठाकुर के आत्म-समर्पण की पूर्णता का भी निश्चय ही बहुत बड़ा हाथ या। गृह की कुपा-घारा तब तक अपने परिपूर्ण रूप में प्रकट नहीं होती, जब तक कि पूर्ण समिपत शिष्य की श्रद्धा उसे अपनी श्रोर खींचने के लिए उद्यत नहीं हो जाती। हिमालय की यात्रा में गृहदेव के घनिष्ठ साम्निष्य में श्राकर राम ठाकुर को ग्रात्म-समर्पण की ग्रावश्यकता का बोध दिन-दिन उज्जवल रूप में ग्रामासित होता रहा।

इस यात्रा-काल की एक अद्भुत अलौकिक घटना का वृत्तान्त अपने शिष्यों को राम ठाकुर कमी-कभी बतला दिया करते थे। उसके कम में वे पार्वत्य- प्रदेश के एक गहन अरण्य में उस दिन अपनी यात्रा-मण्डली के साथ जा पहुँचे थे। नीरव निर्जनता के उस विस्तृत अंचल में मनुष्य का प्रवेश सुगम न था। सामने ही मुँह बाये खड़ी थीं—एक पुरानी पर्वत-कन्दरा। उस कन्दरा में एक धूनी जल रही थी और एक विशालकाय वृद्ध महापुरुष उस धुनी के सामने ही आसन लगाकर चुपचाप वैठे थे।

यह दृश्य उपस्थित होने के साथ ही गुरुदेव अनंग स्वामी ने राम ठाकुर को संकेत से अपने पास बुला लिया और धीरे-धीरे कहा—''इन्हें देख लो। यह एक देव-कल्प प्राचीन महासावक हैं। इनका शरीर बहुत प्राचीन है। सैंकड़ों वर्षों से ये यहाँ एक आसन से बैठे अपनी साधना में संलग्न हैं। पर अब उनका संकल्प शरीर-परिवर्त्तन के निमित्त जग पड़ा है। यह बड़े माग्य की बात है कि तुम उनके सामने ऐसे समय में आ गये हो, जब कि अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर नवीन शरीर ग्रहण करने का उनका अनुपम अनुष्ठान शुरू होनेवाला है। महात्मा के पास जाकर उनके कार्य में खलन पहुँचाना उचित न होगा। छिपकर दूर ही खड़े हो जाओ और तुम तीनों ही अप्रकट रहकर इस अपूर्व दृश्य को मनोयोग पूर्वक देख लो।"

श्चव योगासने पर बैठे हुए उक्त महापुरुष के मुख से अनुच्च स्वर में कितिपय पिवन्न मंत्रों का पाठ शुरू हो गया। उनके नेत्र मुद्रितावस्था में हैं। वे बोच-बीच में धुनी की आग में आहुति डालते जा रहे हैं। श्चाहुति प्राप्त करते ही श्रिग्न-शिखा उछल कर उद्भासित हो उठती है।

कुछ देर तक यह कम जारो रहता है और तब एक विशाल सर्प धुनी के पास आकर उपस्थित हो जाता है। वह सर्प थोड़ी देर तक निश्चल माव से

अवस्थान करने के बाद घुनी में जलनेवाली धांग्न की बारम्बार प्रदक्षिणा करता है। इसके बाद वह महापुरुष के सम्मुख पहुँचकर निश्चल-नतशीर्ष होकर लेट जाता है।

राम ठाकुर और उनके मित्रों ने इस दृश्य को विस्मय-विमूढ़ होकर देखा। तब तक महापुरुष ने सपँ की गर्दन दाहिने हाथ से पकड़ ली और उसके मुख को घुनी की आग में रखकर पकाने लगे। दूसरे ही क्षण उन्होंने प्रज्वलित अग्नि में उसे डाल दिया। इसका कोई प्रतिरोध सपं ने नहीं किया, जैसे वह स्वयं ही आहुति के लिए उद्यत होकर ही आया हो।

थोड़ी देर तक घुनो की ग्राग में उस नागराज का विशाल शरीर निश्चल भाव से तपता-जलता रहा। इसी बीच कमण्डलु से मंत्र:पूत जल हाथ में लेकर महापुरुष ने घुनी की ग्राग को छींटे मारकर बुझा देने का उपक्रम किया।

किन्तु सर्प का विशाल शरीर धमी मी पूरी तरह से जल कर निःशेष नहीं हुआ था। उसके शरीर के अविशिष्ट देख मांग को चिमटे से खींच कर उन्होंने जब धुनी से निकाला, तो वह माँस का एक छोटा सा स्तूप ही वन गया था। इस माँस-स्तूप को महापुरुष ने अनेक छोटे छोटे माँस-पिण्डों की शकल में विखण्डित कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक अमिनव होम-किया का आरम्म किया। तब तक धुनी की आग आप-ही-आप पुनः प्रज्वलित हो चुकी थी। उसमें मंत्रोच्चारण के साथ सर्प-शरीर का एक-एक मांस-पिण्ड आहुति के रूप में महापुरुष के द्वारा प्रदत होता रहा। उसके बाद एक मांस-पिण्ड बचा रह गया, जिसे अग्नि में न डालकर महापुरुष ने अपने मुख में डाल लिया और निर्विकार भाव से उस मांस-पिण्ड को देखते-देखते ही वे निगल गये।

तरुण सायक राम ठाकुर ग्रीर उनके सतीर्थ-गण इस ग्राइचयंजनक दृश्य को विस्मय-विस्फारित नेत्रों से देखते ही रह गये, किन्तु इसके बाद एक ग्रीर ग्रिंघक विस्मयजनक दृश्य श्रभी उपस्थित होनेवाला था, जिसे वे ग्राजीवन मूल नहीं सके।

श्राहुति से बचे हुए सपं-मांस को अग्निदेव के अवशिष्ट प्रसाद के रूप में मक्षण करने के उपरान्त वृद्ध तपश्वी ने ग्रपने शरीर को अपने ग्रासन के ऊपर हठात् गिरा दिया। शरीर देखते देखते ही नीरव, निश्चल और स्पन्दन-हीन हो गया। उसमें प्राण का कोई चिह्न ग्रव ग्रवशिष्ट नहीं रहा। कुछ क्षणों के बाद महापुरुष का वह प्राचीन निश्चल शरीर फूलने लगा और फूलते-फूलते मयंकर ग्रावाज के साथ फट कर चारों तरफ बिखर गया। इसी

वीच उस शरीर के मीतर से प्रकट हुए एक श्रत्यन्त रूपवान् तरुण तपस्वी। इस दृश्य को देखकर एक दिव्य इन्द्रजाल के भाव से राम ठाकुर और उनके सतीर्थगण चिकत-विस्मित हो उठे।

महापुरुष का जो निष्प्राण शरीर फूलते-फूलते फट कर मांस-पिण्डों के रूप में चारों तरफ छितरा गया था, उसकी एक-एक बोटी चुनकर उक्त तरुण तपस्वी ने उसी धुनी की ग्राग में आहुति डाल दी। इसके बाद महापुरुष के द्वारा छोड़े गये ग्रासन, चिमटा और कमण्डलु को उठाकर उक्त तरुण तपस्वी उस श्ररण्य के ही एक गम्भीर ग्रंचल में प्रवेश कर गये और शनै: श्री दृश्य-पट से ओझल हो गये।

प्राचीन महापुरुष के नवीन शरीर-ग्रहण ग्रीर प्राचान शरीर-त्याग के इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर राम ठाकुर ग्रीर उनके शिष्यगण अवाक् रह गये। ग्राइचर्यं के मारे किसी के मुख से बोल नहीं फूट पाती थी। अकस्मात् गुरुदेव उनके बीच ग्रा उपस्थित हुए ग्रीर उनका ग्राह्वान सुनकर तीनों शिष्यों को पुन: होश हुग्रा।

गुरुदेव ने प्रसन्न-कण्ठ से राम ठाकुर को पुकार कर कहा, ''वत्स, काया-परिवर्तन का जो अलौकिक दृश्य तुमने अभी देखा, वह नितान्त समर्थ साधकों के लिए ही सुलम है। यह दृश्य देखकर स्पष्ट हो गया होगा कि तुम लोग तंत्र और योग—दोनों ही क्षेत्रों में साघना करने की पात्रता रखते हो। इस क्षेत्र का माहात्म्य तुमने अपनी आँखों देख लिया। यह कोई मामूली बात नहीं है।''

हिमालय के पार्वत्य क्षेत्र में परिव्रजन करते समय राम ठाकुर महाशय को अनेक अद्मुत अनुमन हुए। एक बार ने और उनके एक गृहमाई श्री अनंग स्वामी के पीछे-पीछे पहाड़ के शिखर-माग पर चले जा रहे थे कि मार्ग में ही मयंकर हिम-झंझा हुहुआती हुई आ गई। यह स्थित भयमीत कर देनेवाली थी कि हठात् पास सेही कहीं व्याघ्र का भयंकर गर्जन सुनाई पड़ा और बिजली की की घ-जैसी रोशनी हठात् चारों ओर दिखाई पड़ी। अब तुषार-मंडित गिरि-शिखर पर केवल आलोक-ही-आलोक उद्भासित हो रहा था। पर दूसरे ही क्षण प्रकाश का यह चमस्कार भी अवलुष्त हो गया और सूची-भेद्य अंचकार ने सम्पूर्ण पार्वत्य अंचल को आच्छादित कर दिया। ऐसी स्थिति में पथ=अति-क्रमण करन। निरुचय ही असंभव हो चला।

हाड़ कॅपानेवाली सर्दी ने तुषार-कुज्झटिका के उस झोंके में राम ग्रीर उनके गुरु-माइयों को ठिठुरन और कॅपकॅपी के मारे ग्रवश कर दिया। एक डेग चलना भी उनके लिए संमव नहीं हो पा रहा है। इस संकट की घड़ी में गुरुदेव अनंग स्वामी की एक अद्मुत योग-विभूति प्रकट हुई। उन्होंने अपने शिष्यों के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच लिया और अपने शरीर को अत्यन्त विशाल आकृति में फैलाकर देखते-ही-देखते उन्हें अपने शरीर के भीतर प्रविष्ट कराकर उस तुषार-कुण्झटिका के भीतर होकर यात्रा पूरी कर ली। बाद में राम ठाकुर अपने शिष्यों को बताते कि ''वह वर्फीली आंधी अनेक दिनों तक चलती रही और उस अविध में गुरुदेव ने अपनी कोख में रखकर ही अपने शिष्यों की रक्षा कर दी।''

थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहीं से लाकर दो फल अपने शिष्यों को मोजन के लिए दे-दिये। बाद में उस फल के सम्बन्ध में राम ठाकुर अपने मक्तों को बताया करते—'वे फल क्या थे, मानो स्वर्गीय आस्वाद की अनुपम विमूति! उन्हें खाते ही हमलोगों के शरीर में एक दिव्य स्फूक्ति का संचार हुआ और आनन्द के मारे हमलोग लोट-पोट हो उठे। इसके बाद कॅपकॅपी से ठिठुरे शरीर में ऐसी ऊष्णता का संचार हुआ कि हिमालय के तुषारांचल की सर्वी का कोई कष्ट हमें अभिमूत नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि कुछ दिनों तक मूख और प्यास का भी पता नहीं चला।"

गुरु के शरीर की अलौकिक विशालता को और गुरु-शरीर में निवास करने की घटना का स्मरण करके राम ठाकुर भ्रवसर पुलकित हो उठते। गुरु की दिव्य-सत्ता का वैशिष्ट्य शनै:-शनै: वे थोड़ा-थोड़ा समझने लगे। उन्हें पता खल गया कि देह में रहकर भी गुरुदेव सब प्रकार से देहातीत हैं। स्थूल देह के नाम पर संमवत: वे आमास-मात्र हैं। वस्तुत: वे सत्य की ही एक विराट् सत्ता हैं और उस देहातीत महासत्ता के मीतर ही सम्पूर्ण सृष्टि के साथ-साथ राम ठाकुर भा विराजमान हैं, ऐसा अनुभव वे किया करते। इस परम सत्य को तरुण शिष्यों ने उस घटना के बाद साक्षात्कार का विषय बना लिया।

यौगिक और तांत्रिक विभूतियों की अनेक लीलाओं का प्रदर्शन करते समय बीच-बीच में गुरुदेव अनंग स्वामी अपने स्वरूप-तत्त्व को प्राय: प्रकट कर दिया करते। शिष्यों ने समझ लिया कि उनके आश्रयदाता गुरु की ध्रालीकिक शक्ति सीमाहीन है और वह शक्ति उन्हें चिर दिन के लिए श्रपना श्राश्रित बनाकर मुरक्षित किये रहेगी। यह गुरु-शक्ति ही उनकी जीवन-साधना को संजीवनी मंत्र की उद्दीपना के द्वारा जुगाये रखेगी।

हिमालय के तुषारांचल में भ्रमण करते-करते शिखर-माग के एक विशिष्ट स्थान पर राम ठाकुर अपने गुरु और गुरु-माइयों के साथ जा पहुँचे। वहाँ एक बहुत वड़ी कन्दरा थी। गुरुदेव की ग्राज्ञा हुई कि वहीं चलकर यात्रियों का दल विश्राम कर ले। राम ठाकुर ] [ १६१

कई दिनों तक अपने तरुण शिष्यों का भार ढोते हुए गुरु अनंग स्वामी अब एक निश्चिन्त अंचल में आ पहुँचे हैं। अबने शिष्यों के लिए वे कहाँ से फल-मूल ले आए, इसका पता नहीं। शिष्यगण इस बात से चिन्तित हैं कि उक्त अविध में उन्हें कभी अपने गुरु की सेवा करने का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ। राम ठाकुर के हृदय में अभिलाषा अगी कि गुरुदेव की सेवा करने का सुयोग किसी तरह प्राप्त कर लेने की चेष्टा की जाय। और नहीं तो अरण्य-अंचल से कुछ फल-फूल ही ले-माने की सुविधा प्राप्त कर लेनी चाहिए।

लेकिन फल-फूल का तो क्या कहना, ग्रासपास में लता-गुल्म के भी दर्शन नहीं हुए। निरन्तर तुवारपात होते रहने के कारण हिमालय के शिखर-माग का वह ग्रंचल लता-वृक्ष से शून्य हो चुका था। पेड़ पौबों का नाम-पता तक नहीं था। ग्ररण्य की कल्पना पर उन्हें हैंसी ग्राने लगी। फिर भी, इष्ट का नाम-स्मरण कर वे उस कन्दरा से बाहर निकले। कौन जाने, कुछ कन्द-मूल कहीं प्राप्त हो जाए और इस प्रकार गुरु की सेवा का कर्त्तव्य श्रत्पांश में भी पूरा हो जाय।

घूमते-फिरते वे दूर निकल गये। वहाँ एक हिमाच्छादित टीला था। टीले के पास पहुँचते ही एक अलौकिक दिव्य दृश्य ने उन्हें अभिभूत कर लिया। उन्होंने चिकत दृष्टि से देखा। एक युगलमूर्ति उनकी घोर देख देखकर प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रही है। उस युगल-मूर्ति की उपस्थिति के कारण चारों स्रोर अनिवं क्नीय ग्रानन्द तरंगित हो रहा है।

निकट जाकर राम ने मित्तपूर्वक उस युगल मूर्ति के चरणों में साष्टाङ्ग प्रणिपात किया। उस युगल-मूर्त्ति में जो नारी-मूर्त्ति थीं, उन्होंने राम ठाकुर के हाथ में बड़े प्रेम से एक सुस्वादु फल रख दिया। दूसरे ही क्षण वह युगल मूर्त्ति सहसा लुप्त हो गई।

उस अपूर्व फल को पाकर राम के आनन्द की कोई सीमा न रही। वे तुरन्त अपनी कन्दरा में लौट आये और गृहदेव के सामने उस फल को रख दिया और बोले—''प्रमु, आप की सेवा के निमित्त कुछ फल-मूल ढूँढ़ने मैं बाहर निकल गया था। यह संयोग की ही बात है कि एक परम सुन्दरों मातू-मूर्ति बिना माँगे ही यह फल मुझे देकर अन्तर्धान हो गई। आप कृपा कर इस फल को स्वीकार करें।"

गृरुदेव ने हँसते हुए कहा, ''वत्स, यह फल तो तुम्हारे ही लिए दिया गया है। इसे तुम ही खा-जाना। तुम्हारे माग्य का क्या कहना। साक्षात् पार्वती स्वयं आविर्मृत होकर ग्रापने हाथों तुम्हारे हाथ में यह फल रख गई हैं।'' गुरु के मुख से यह वचन सुनकर राम ठाकुर ने श्रद्धापूर्वक उस फल को सर-आँखों पर रखा और उसके बाद गुरु की ब्राज्ञा का पालन करते हुए उस फल को उन्होंने खा लिया ।

परिवाजन की समाप्ति के साथ-साथ राम ठाकुर की कठोर तपइचर्या का आरम्म हिमालय के उसी शिखर-प्रदेश की गुहा में शुरु हुई, जहाँ जाकर स्वयं गुरुदेव ही उन्हें रख आये थे। दिन के बाद दिन, मास के बाद मास एक-एक कर बीतने लगे। योग और तंत्र की अगणित निगूढ़ कियाओं के साथ-साथ कठोर तपइचर्या चलती रही।

अन्ततः गृहा के मीतर ही एक विशेष प्रकार का यज्ञ अनुष्ठित हुआ।
गृह की धाजा पाकर यज्ञाग्नि में पूर्णाहुति देने के साथ-साथ राम ठाकुर
आप्तकाम हुए। गृह की कृपा से समस्त सिद्धियाँ उनके करगत हो गई।

हिमालय-निवास का अन्त लगमग आ पहुँचा है। गुरु ने अपने महाधिकारी नवीन साधक शिष्य को आदेश दिया — "वत्स राम, अब तुम जनसाधारण के बीच लौट जाओ। भगवान की कृपा से योग और मंत्र की सिद्धि के द्वारा जिस महाशक्ति का बीज तुम्हें आवार बनाकर रख दिया गया है, उसे पल्लिवत और पुष्टिपत करने का अवसर जन-साधारण के बीच रहकर ही प्राप्त करना होगा। आज से जीव-मात्र के कल्याण के लिए तुम विशेष माव से अपना सदुपयोग होने दो।

गुरुदेव से विदा लेते समय राम ठाकुर की आखें मर आईं। उन्होंने
गुरुदेव के चरणों की वन्दना की। गुरुदेव से इसके बाद मेंट नहीं होगी,
यह सोचकर उनका हृदय हाहाकार करने लंगा। केवल इसी मरोसे पर वे
वहाँ से विदा हुए कि उनके गुरुदेव सर्व-समर्थ हैं। उनका कल्याणमय हाथ
हर समय और हर जगह राम ठाकुर के कल्याण के लिए अमय मुद्रा में
निरन्तर उठा रहेगा।

राम ठाकुर जब विदा होने लगे, तो एक गुरु आता आगे बढ़कर उनके पास आ गए। उनके कण्ठ में एक नारायण शिला अरसे से लटक रही थी। उस शालग्राम शिला की ओर निर्देश कर उन्होंने अपने गुरु-माई राम ठाकुर से कहा, "मैया, तुम तो अब लोकालय की ग्रोर लीट रहे हो। इसलिए तुम पर मैं एक पिवत्र दायित्व सौंप रहा हूँ। मेरे गले में जो यह पिवत्र नारायण-शिला है, उसकी कथा तुम जानते ही हो। गुरुदेव की आजा हुई है कि अब मैं इस रक्षा-कवच का त्याग कर दूँ। ऐसी हालत में इस नारायण-शिला को तुम्हीं लिये जाग्रो। जहाँ सुयोग और सुविधा प्राप्त हो, वहाँ इस पिवत्र विग्रह की सेवा का कोई कायमी प्रवन्ध करा देना।"

चलने से पहले उस पिवत्र नारायण शिला को राम ठाकुर ने श्रद्धापूर्वक अपने गले में घारण कर लिया। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव और उनके श्रन्थान्य शिष्यगण वहाँ से विदा होकर अन्यत्र चले गये। हिम-पर्वत के श्रंचल में इक विशेष शिव मूमि की श्रोर जो पहुँचना उनकी अगली यात्रा को श्रमीष्ट था।

अपने जीवन के उत्तर काल में राम ठाकुर महाशय अपने अन्तरंग शिष्यों को कभी-कभी उस नारायण-शिला की कहानी सुना दिया करते थे। अपने गृह माई से उन्होंने उस नारायण-शिला की एक विशेषता की कहानी सुनी थी। यह नारायण-शिला घोर कृष्ण-वर्ण की थी, किन्तु पहाड़ की कन्दरा के अन्वकार में बैठकर जब कोई उस नारायण-शिला की ओर एक टक होकर पूर्णिमा की रात के समय देखता था, तो ऐसा स्पष्ट मासित होता था कि उससे एक स्वच्छ दिव्य प्रकाश विच्छुरित हो रहा है। उस तिथि के बीतते-बीतते पुनः वह प्रकाश अभ्यन्तरस्थ होकर शनै:-शनै: क्षीण होने के कम में अन्ततः लुप्त हो जाया करता था। इस आलोक के तारतम्य पर दृष्टिपात करके, यहाँ तक कि तिथि-निर्णय करना भी संमव था।

लेकिन इस बार उस नारायण-शिला को अपने कंठ में घारण करने के पश्चात् राम ठाकुर को एक नई समस्या के समाधान के लिए चिन्तित हो जाना पड़ा। मला, किसके पास कहाँ उस नारायण शिला को रक्खेंगे? नारायण-शिला की सेवा-पूजा की दैनन्दिन व्यवस्था किस प्रकार संभव होगी, इसका निश्चय करने में उन्हें कठिनाई हो रही थी।

राह चलते-चलते वे एक पहाड़ी राज्य की सीमा में आ पहुँचे हैं। कुछ ही दूर पर है उस राज्य के राजा साहब का एक मनोहर उपवन। ठाकुर ने मन ही-मन सोचा, "यह श्रच्छा संयोग है। इस राजा साहब के ही यहाँ इस नारायण-शिला को यदि रख दिया जाय, तो सारी व्यवस्था हो जायगी। उन्हें इसका श्रनुमव था कि वह पूर्णतः जाग्रत नारायण-शिला थी और उन्होंने श्रपने गुरु-माई से उसकी सेवा-पूजा का दायित्व ले-लिया था। इसलिए उस नारायण-शिला को जहाँ-तहाँ साथ लिये फिरना उचित न था। कोई राजा-सामन्त यदि सचमुच मक्त हो, तो उसके हाथों में यह नारायण-शिला सौंपकर ही निश्चिन्त हुआ जा सकता है। ऐसा हो-जाने के बाद ही वे अपने देश को लौटने के लिए निश्चिन्त होंगे।

किन्तु पहाड़ी-राज्य के राजा के उस उपवन में पहुँच कर राम ठाकुर ने जो दृश्य देखा, वह विचित्र था। राजा एक बरामदे में बैठकर शराब पीने में ११/२५ मत्त था। उसे चारों ओर से घेर कर नर्तं कियाँ ठुमुक रही थीं और खुशामदी मुसाहिबों की जमात कह-कहे लगा रही थी। ऐसे समय में तरुण तापस राम ठाकुर का वहाँ अचानक जा-पहुँचना निश्चय ही रुचिकर न था।

मजिलस की चुहल तहण साधु के पहुँचते ही थोड़ी देर के लिए हक गई। शराब के नशे में लाल आँखों को तरेर कर राजा ने ऋ द स्वर में डाँटते हुए कहा, ''किसने इस बदतमीज मिखारी को यहाँ म्राने की इजाजत दे दी है ? क्यों रे! तू क्या चाहता है ?''

ठाकुर ने ज्ञान्त स्वर में विनयपूर्वक कहा — 'राजा साहब, मेरे गले में एक नारायण-शिला है। यह नारायण-शिला मैं श्राज श्रापको दे-जाना चाहता हूँ। इस नारायण-शिला की अर्चना श्रीर सेवा की व्यवस्था आप श्रपने रियासत की श्रोर से करा दें, मेरी इतनी ही प्रार्थना है।"

ठाकुर का निवेदन सुन कर राजा साहव कोच के मारे ग्रापे से बाहर हो गये। बोले, ''कोई है? ग्रमी इस बाँमन के बच्चे को गरदन पकड़ के यहाँ से निकाल दो। देखो तो इसकी हिमाकत, जो-सो प्रस्ताव लेकर मजा किरिकरा करने यह कहाँ से इसी समय आ पहुँचा! कोई जल्दी निकालो इसे।''

सिपाहियों का दल लपकता हुआ आ पहुँचा। तब राजा साहब ने अपने आदेश को दुहराते हुए कहा, ''बाँमन के इस श्रसभ्य बंटे को पकड़ कर तत्काल बाघ के मुँह में फेंक आओ। ऐसे गहन जंगल में जाकर छोड़ दो, जहाँ से लौट श्राना इसके लिए संभव न हो। श्रपनी नारायण-शिला गले में बाँचकर बाघ के पेट में जाने के बाद ही इसे गुस्ताखी करने का फल मिल सकता है।"

ठाकुर महाशय को पहरे के सिपाहियों ने ठेल-ढकेल कर उपवन से क्षण मर में बाहर कर दिया। इस घटना की बात बताते समय राम ठाकुर अक्सर हँस पड़ते और अपनी स्वभाव-सिद्ध अनासिक और विनोद-प्रियता के लहजे में अपने अन्तरंग शिष्यों को प्राय: कहा करते, ''गरदन पकड़ कर प्रचण्ड घक्कों के द्वारा ढकेल दिये जाने पर राह तय करना भ्राप-ही-भ्राप सुगम हो जाता है। इस तरह बहुत दूर तक की राह तय करनी पड़ी है। इसे गुरु की ही कुपा समझो कि गिरते—गिरते बच गया।''

गम्भीर ग्ररण्य-प्रदेश में ठाकुर को छोड़कर पहरेदारों का दल राज-मवन की ओर लौट गया। तब तक मध्याह्न-काल आ पहुँचा था। मूख-प्यास ग्रीर उत्पीड़न के कारण ठाकुर का शरीर ग्रवसन्त हो गया था। ऐसे समय में भी राम ठाकुर को एक ही चिन्ता लगातार सताती रही कि दोपहर हो जाने के बावजूद नारायण शिला को वे स्नान-पूजा भी निवेदित नहीं कर सके, मोग-राग की तो बात ही क्या! इस गहन वन में इसकी व्यवस्था भला कैसे हो पायेगी ? ग्रपनी यकावट, अवसाद ग्रीर ग्रपमान की बात मूलकर वे पवित्र नारायण-शीला की सेवा के प्रश्न को लेकर एकबारगी चिन्तित हो उठे।

थोड़ी ही दूर पर उनकी नजर पड़ी एक अपरिचित लता पर । उस लता के एक टुकड़े को तलहत्थी पर मल कर उन्होंने देखा कि वह दूध के वर्ण के रस से ओत्रोत है । दवाने के साथ उससे दुग्ध-मधुर रसधारा उसी तरह फूट पड़ी, जैसे गाय के स्तन से दूध की धारा स्वतः फूट पड़ी हो । उस रस को जीम पर रखकर राम ठाकुर चिकत हो गये। बिल्कुल गाय के दूध-जैसा उसका स्वाद ग्रीर रंग था। तब तो दूध के बदले इस लता के रस का उपयोग पूजा में भी हो ही सकता है, इसमें कैसी बाधा ?

अन्ततः इस विनिश्चय के बाद पत्तों का दोना बनाकर राम ठाकुर ने उसमें उस अद्मुत लता के सफेद रस का संचय कर लिया और वही रस उस दिश्य नारायण-शिला के स्नान। मिषेक का माध्यम बना । संयोग से वहीं एक आस्त्रवृक्ष भी मिल गया, जिसके एकमात्र फल को नैवेद्य में श्रिपत कर ठाकुर महाशय ने प्रसाद ग्रहण कर स्वस्ति का श्रनुभव किया ।

दिन के समाप्त होने से पहले ही उस अरण्य-प्रदेश में अंबियाली उतर आई। ठाकुर महाशय का चिन्तित होना अस्वामाविक न था। जंगल में बाघ, मालू, साँप-जंसे जन्तु दिन में ही छिपे रहते हैं, रात होने के बाद तो उनकी हिस्र लीला बन्द नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में एक निरापद स्थान तो ढूँढ़ना ही होगा, जहाँ नारायण-शिला के शयन की व्यवस्था कर वे स्वयं भी थोड़ी देर के लिए सो सकें।

ऐसी निरापद जगह की खोज में निकलना भी उस समय निरापद न था।
यह चिन्ता करते-करते ठांकुर महाशय ने अकस्मात् एक विशालकाय बाब को
थोड़ी ही दूर पर खड़ा देखा। लेकिन विस्मय की बात यह थी कि इस समय
बाब को भूख-प्यास का वेग सता नहीं रहा था और आहार के लिए हिंसा करना
अनावश्यक समझकर वह शान्त माव से चुपचाप खड़ा था। ठाकुर महाशय के
शरीर से सटकर आनन्दपूर्वक वह देह-से-देह रगड़ने लगा। उसी समय एक
विषघर सर्प भी आ पहुँचा, लेकिन उसने भी उपद्रव करने के बजाय ठाकुर
महाशय के पास निश्चिन्त विश्राम करने का ही निश्चय कर लिया था।

ठाकुर महाशय की आँखों में भगवान के प्रति कृतज्ञता के आँसू मर आये। जीवन के प्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपा का अद्भुत दृश्य ठाकुर महाशय को दिखला दिया है। यह गुष्ठ-शक्ति के सार्वत्रिक संरक्षण का प्रमाण हो, किवा नारायण-शिला के माहास्म्य का प्रसाद, किन्तु इतना तो स्पष्ट जान पड़ा कि उस ग्रंधकारमय गहुन वन में प्रकृति के समस्त शरीरघारीगण ठाकुर महाशय के प्रति मैत्री माव के प्रेम ग्रीर करुणा से ही ग्रोतश्रोत हैं।

राम ठाकुर ने मन-ही-मन सोचा, निरापद स्थान की खोज में कहीं दूर जाना आवश्यक नहीं है। यहीं थोड़ी-सी जगह झाड़-बुहार कर नारायण-शिला के लिए शयन-स्थान निर्मित कर दूँ श्रीर तब स्वयं भी सो जाऊँ। थकावट के मारे शरीर टूटा जा रहा है।

पितत्र शिला=खंड को शयन में रखकर ठाकुर महाशय देखते-ही-देखते निद्राभिमूत हो गये। जब रात के छठे प्रहर में अचानक उनकी नींद खुली, तो एक ग्राश्चर्यमय दृश्य दिखाई पड़ा। थोड़ी ही दूर पर मशाल जलाये कुछ लोग शोरगुल कर रहे थे। यह दल उसी ग्रोर आ रहा था, जहाँ अपनी नारायण-शिला को शयन की अचना देकर ठाकुर महाशय सो गये थे।

थोड़ी ही देर बाद ग्रागन्तुक लोगों की पुकार सुनाई पड़ी। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा — "साधु बाबा, ग्राप कहाँ हैं? दया करके जरा झुरमुट से बाहर निकल आइए।" चटपट नारायण-शिला को गले में बाँघकर राम ठाकुर अपनी जगह पर खड़े हो गये। सोचने लगे — 'क्या ये लोग मुझे ही खोज रहे हैं? ऐसा तो लगता है कि ये लोग यहाँ षड्यन्त्र रचने नहीं, गृहार के लिए हो ग्राये-से जान पड़ते हैं। धीरे-बीरे चलकर वे मशालवालों के उस समूह के निकट पहुँचकर खड़े हो गये।

राम ठाकुर को पाकर वह जन-समूह प्रसन्नता के मारे लोटपोट हो गया, मानो कोई खोई सम्पत्ति अनायास वापस मिल गई हो।

राम ठाकुर ने चिकत होकर देखा कि प्रहरियों के उस दल के साथ राजा साहब और रानी साहिबा भी उपस्थित हैं। दोनों हाथ जोड़कर राजा साहब ने सजल नेत्रों से राम ठाकुर को देखा और बारम्बार क्षमा माँगते हुए प्रार्थना की, "साधु बाबा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ग्रापके प्रति मैंने जो अपराध किया है, वह तो अक्षम्य है, किन्तु ग्राप उस ग्रपराध की गुस्ता पर ध्यान न देकर अपनी ग्रपार कहणा के सहारे ही मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा न होने पर हमारी कोई गति नहीं रह जायगी।"

ऐसा कहकर राजा ग्रीर रानी— दोनों-के-दोनों—ठाकुर मह। बाय के चरणों पर ग्रात्तंमाव से गिर पड़े।

अनुनय ग्रीर क्षमा-प्रार्थना का यह दृश्य जब समाप्त हो गया, तभी जाकर ठाकुर महाशय को घटित वृतान्त का सही-सही पता चल पाया ।

राम ठाकुर का राज-दरबार में जिस दिन अपमान हुशा था, उसी रात राजा और रानी ने एक भयंकर दुःस्वप्न देखा। सपने में प्रकट होनेवाले देवता ने कोव-कवायित नेत्रों से घूरकर राजा-रानी को डाँटते हुए कहा— "क्योंजी, तुमलोगों ने आज इस तरह अपना सर्वनाश क्यों कर लिया है ? तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें जाग्रत नारायण-शिला प्रदान करने के लिए जो ब्राह्मण-कुमार आये थे, वे तपः सिद्ध महापुरुष हैं। तुमने अक्षम्य अपराध किया है। नारायणशिला की सेवा-पूजा करना तो दूर रहे, तुमने उस महापुरुष को मी अपमानित करके अपने दरवार से निकाल दिया। चटपट उठो और वे जहाँ मिलें, वहाँ जाकर उनसे माफी माँग लो, अन्यथा तुम्हारा राज-पाट ही समाप्त नहीं होगा, तुम निवंश भी हो जाओगे। ब्राह्मण-कुमार प्रसन्त हो जायँ, तो उनसे नारायण-शिला मांग लाग्नो और मंदिर बनाकर उस नारायण-शिला की सेवा-पूजा की व्यवस्था करो। ऐसा न होने पर तुम्हारा सर्वनाश अवश्यम्भावी है।

राजा साहब और रानी साहिबा की प्रायंना चलती रही, 'प्रभो, हमलोगों को आप क्षमा कर दें और कुपा करके एकबार फिर हमारे प्रासाद में पदार्पण करें। हमलोग नारायण-शिला की पूजा-प्रतिष्ठा की व्यवस्था अविलम्ब कर देंगे।"

परिस्थिति की विचित्रता देखकर राम ठाकुर मन-ही-मन हँसने लगे। लीला-पुरुषोत्तम प्रभु की कँसी अपूर्व माया है! इस नाटकीय व्यवस्था के बीच उन्होंने अपनी सेवा-पूजा का आयोजन स्वयं ही कर लिया है। यह राम ठाकुर तो निमित्त-मात्र है। सारे खेल तो उस प्रभु के ही हैं।

राजा और रानी को क्षमा करने में ठाकुर महाशय को कोई किठनाई न हुई, किन्तु राजा के राज-प्रासाद में पुनर्वार जाना उन्हें स्वीकायं न था। उन्होंने कहा—'राजा साहब, यदि सचमुच श्राप इस नारायण-शिलों की सेवा-पूजा की व्यवस्था कराने के लिए उत्सुक हैं, तो इसी जंगल में एक मन्दिर बना देना आपके लिए किठन नहीं होना चाहिए। ग्राप राजा हैं, इसलिए घन-जन के ग्रमाव की कोई समस्या आपको बाधा नहीं दे सकती। इसी स्थान पर एक मन्दिर बनवा डालिए ग्रीर उसमें इस नारायण-शिला की प्रतिष्ठा करा दीजिए। सेवा-अर्चना के लिए पुरोहित ग्रीर सेवक की स्थायी व्यवस्था निश्चय ही ग्रावश्यक है। इस प्रस्ताव में ग्रापित की कोई बात नहीं है।"

राजा साहब ने देखा कि ठाकुर महाशय राजधानी की तरफ पाँव बढ़ाने के लिए किसी मी तरह से राजी नहीं किये जा सकते, इसलिए इस प्रस्ताव को मानना ही पड़ेगा। उन्होंने मन्दिर बनाये जाने का आदेश उसी समय दे दिया और कुछ ही दिनों में मन्दिर बन कर तैयार भी हो गया। शुभ मुहूतंं में नारायण-शिला का स्थापना-समारोह आयोजित हुआ और उसके बाद राम ठाकुर वहाँ से अपने गन्तव्य पथ पर चल पड़े।

पर्वत-अंचल के वन-प्रदेश की कँटीली राहों से होकर वे दुगँम यात्रा-पथ को तय करते चले। साथ में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। श्रासपास के क्षेत्र भी जन-शून्य हैं। ऐसी स्थिति में ही एक दिन उन पर ज्वर का प्रबल आक्रमण हो आया।

देह का तापमान क्रमशः बढ़ता ही चला गया । एक दिन ऐसा भी हुआ कि जबर के बहुत ग्रविक बढ़ जाने के कारण ठाकुर महाशय पूरे तौर पर बेहोश हो गये।

उस मूर्च्छा से जब वे जगे, तो उन्हें यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव अनंग स्वामी उन्हें ग्रपनी गोद में लिये बैठे हैं। अब न तो जबर है, और न यकावट का अवसाद और मूख-प्यास का कोई ग्रनुभव। वे पूरी परिस्थिति से मन-ही-मन प्रवगत होने के बाद गुरुदेव के चरणों पर साष्टांग लेट गये।

राम ठाकुर को गुरुदेव के साहचर्य का धानन्द बाद के भी कई दिनों तक प्राप्त होता रहा। उसी ध्रविध में उन्होंने कुछ निगूढ़ साघना की प्रक्रिया से राम ठाकुर को अवगत करा दिया। इसके बाद राम ठाकुर के भ्रंग-भ्रंग में नई शक्ति और स्फूर्ति भ्राप ही संचरित होने लग गई।

यह भी गुरुदेव की ही कृपा थी कि भूख-प्यास की झंझट से भी राम ठाकुर को सदा के लिए मुक्ति मिल गई। विदा होते समय गुरुदेव ने ग्रादेश दिया — ''राम, ग्रब राह में ज्यादा देर मत करो, सीधे ग्रपनी जन्ममूमि के देश में चले जाओ।''

श्रव राम ठाकुर दिन-रात तत्परतापूर्वंक राह तय करने में लग पड़े।
एक दिन उनकी निगाह राह में बैठे एक कुष्ठ रोगी पर पड़ गई। उसके
एक-एक ग्रंग में गलित कुष्ठ के प्रमाव से सड़न पैदा हो गई थी। दुर्गन्व के
मारे उसके पास क्षण मर मो रहना संमव न था, मगर उसकी कातर दृष्टिः
में सहायता की जो आर्त्त-पुकार थी, उसकी उपेक्षा करना ठाकुर महाशय के
लिए संमव न हो सका। वे उसकी सेवा-सुश्रूषा के लिए वहीं ठहर गये।

इस प्रसंग में ठाकुर महाशय के मतीजे श्री महेन्द्र चक्रवर्ती ने इस प्रकार बताया है—''वे उस गलित कुष्ठ के रोगी के पास बैठकर उसके घाव से खोद-खोद कर कीड़ों को निकालने लग गये। थोड़ी ही देर के बाद गुरुदेव अनंग स्वामी अकस्मात् प्रकट हुए और ठाकुर महाशय से पूछ बैठे—''क्यों जी! एक-एक कर कीड़ों को निकालना कितने दिनों में संभव होगा?"—ठाकुर महाशय से उत्तर देते न बना।

गुरुदेव ने कहीं निकट से ही एक वृक्ष के हरे पत्ते ढूँढ़ लिये और कहा, "इस पत्ते के रस से रोगी के शरीर में मालिश करने पर सारे कीड़े आप-ही सनाप्त हो जायँगे। आहचर्य की बात यह थी कि पत्तों का वह रस रोगी के शरीर पर मलने के साथ-ही-साथ रोगी का सम्पूर्ण शरीर रक्त-वर्ण का हो गया। इसके बाद गुरु ने एक दूसरे वृक्ष के पत्ते ला-दिये, जिसके प्रयोग से वह रोगी देखते-ही-देखते रोग-मुक्त हो गया। उसके शरीर में कुष्ठ रोग का कोई चिह्न बाकी नहीं रहा। इसके बाद गुरुदेव ने आज्ञा दी कि राह में रुक्तर विलम्ब मत करो। जल्द अपने देश में वापस जा-पहुँचो। ऐसा कहकर गुरुदेव हठात् अन्तर्धान हो गये।

ठाकुर महाशय को यह समझने में कठिनाई नहीं हुई कि प्रत्येक डेग पर और प्रत्येक क्षण में सर्व-शक्तिमान् गुरुदेव छिपे रहकर अपने शिष्य की रक्षा कर रहे हैं। इस सत्य का अनुमव राम ठाकुर आजीवन करते रहे। उनका मन अपार तृष्ति और अपार प्रसन्नता से सदा ओत्रोत होता रहा।

तुषारमीलि हिमालय-शिखर की भाँति अपरिमेय ऐश्वयं और माहात्म्य के साथ गुरुदेव अनंग स्वामी उनके जीवन के आमने सामने निरन्तर उपस्थित हैं। ऐसा अनुभव करने के साथ-साथ राम ठाकुर को ऐसा भी प्रतीत होता रहा कि हिमालय की ही माँति उनके गुरुदेव आकाशचूम्बी उँचाई तक उठे हुए और उनका आर-पार पाना संभव नहीं है। मत्यं मानव उनकी महिमा को छू नहीं सकता। राम ठाकुर अपने को भाग्यवान् मानते हैं कि अनन्तचुम्बी गुरु को इस जीवन में उन्होंने अनायास ही पा लिया। गुरुदेव की कुपा उन पर निरन्तर रस का वृष्टि कर रही है और उनके जीवन के स्तर-स्तर को अपनी स्वादु आईंता से मिगोती चली जा रही है।

सो, लम्बे प्रवास के बाद राम ठाकुर अपने देश को एक दिन लीट ग्राए। लोग ऐसा मान चुके थे कि राम ठाकुर अब घर वापस नहीं लौटेंगे। माँ रह-रहकर अपने बेटे को देखने के लिए अधीर हो जाती। एक युग के बाद पुत्र को अपने घर में प्रत्यागत देख कर उनके आह्लाद की कोई सीमा नहीं रही।

सिद्धभूमि हिमालय की यात्रा के प्रमाव ने भ्रीर उससे भी बढ़कर योगैश्वर्य-सम्पन्न गुरु का सान्निध्य पाकर राम ठाकुर के जीवन में एक भ्रद्भूत रूपान्तर घटित हो गया था। भ्रव उनके साधक जीवन की परम सिद्धि उन्हें प्राप्त हो चुकी थी भ्रीर भ्रसाधारण शक्ति भ्रीर विभूति के वे परम अधिकारी के रूप में उद्भासित होने वाले थे। भ्रव गृह-जीवन में प्रवेश करने के बाद उस ऋ द्वि-सिद्धि को छिपाये रखने की आवश्यकता का भ्रनुभव उन्हें होने लग गया। अपनी योग-विभूतियों को छिपाकर वे एक साघारण तरुण गृहस्थ के रूप में जीवन-यापन करने लगे। गाँव के शेष लोगों की तरह सामाजिक जीवन के सुख-दुःख में साधारण पुरुष की हैसियत से वे शरीक होने लगे।

उनवे इयर की वित्तीय अवस्थिति आरम्भ से ही असन्तोषजनक थी। अभाव की अपनी उसी स्थिति को जारी रखकर उन्होंने घरवालों को चिन्तित कर दिया। आखिर पूरे घर में रामचन्द्र को ही तो सारी जिम्मेदारी सँमालनी है! रुपये पैसों की व्यवस्था यदि वह नहीं करता, तो घर चलेगा कैसे ? ऐसी स्थिति में रामचन्द्र या राम ठाकुर को नौकरी की खोज में एक दिन घर से बाहर जाना ही पड़ा।

लिखना-पढ़ना तो कमी पूरे तौर पर संमव हो नहीं हुआ था, इसलिए नौकरी खोजने में रामचन्द्र को स्वमावतः किठनाई होतो रही। अन्ततः रामचन्द्र को नोआखाली जाना पड़ा। वहाँ के एक सरकारी इन्जीनियर के घर में साधारण-सी नौकरी मिल गई। रामचन्द्र को रसोइये का काम चिन्तित करने लगा। इस काम में उन्हें नई बुद्धि की आवश्यकता थी। पाक-कला सीखने के लिए उन्होंने 'पाक-प्रणाली' नामक ग्रन्थ से सहायता लेने की बात सोची। कुछ हो दिनों के बाद वे मोजन बनाने की कला में निपुण हो चले।

राम ठाकुर का स्वभाव ही था, जो भी काम वे करते, पूरे मन से निष्ठापूर्वक करते। रसोइये का काम भी उन्होंने जतनी ही निष्ठा के साथ जारी रखा। घर के मालिक और उनकी पत्नी राम ठाकुर के सम्बन्ध में विशेष जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं समझते थे। रसोई तैयार हो जाने पर परोपने का काम भी राम ठाकुर से ही लिया जाता। घर के मालिक के कार्यालय चले जाने पर घर की मालिकन और अन्य लोगों को खिला-पिला देने के बाद ही राम ठाकुर को स्नान-भोजन करने के लिए अवकाश मिल पाता।

रसोई का काम समाप्त करने के बाद ग्रपने मोजन की सामग्री को एक थाली में परीस कर राम ठाकुर रख लेते। दोपहर तक रसोई घर में ग्राने की ग्रावश्यकता ग्रीर किसी को न होती। इसी ग्रविध में राम ठाकुर स्नान कर लेते और साधन-किया में भी दत्तिचित्त हो जाते। जब दिन ढ़लता, तब अपने मोजन की पूरी सामग्री की थाली चुपचाप छिपाकर वे पास के एक वन-कुंज में चले जाते और वहीं खाद्य-सामग्री फेंककर खाली थाली वापस ले आते। उनकी इस करतूत का पता किसी दूसरे को न होता, किन्तु राम ठाकुर रोज ही ऐसा करते और रोज ही दो स्थार अपनी माँद से निकलकर उस खाद्य-सामग्री को उदरस्य कर लिया करते।

किन्तु एक दिन इस बात का रहस्य खुल गया। किसी ने घर के मालिक को कह दिया कि राम ठाकुर को किसी ने कभी भोजन करते देखा ही नहीं। रसोइये का पेशा अपनाकर भी अपने प्रकृत रूप को छिपा पाना ऐसी हालत में राम ठाकुर के लिए नितान्त कठिन हो गया।

इन्जीनियर साहब को इस श्रद्भत तथ्य पर वड़ी हैरत हुई। साथ-ही-साथ वह लिंजत भी हुए। उसी दिन उन्होंने राम ठाकुर को रसोइये के काम से छुट्टी दे-दी और उन्हें निर्माण-विभाग के तहत एक सरकारी नौकरी की नियुक्ति दे-दी।

नोग्राखाली में नौकरी करते समय राम ठाकुर रात के गहरा जाने के बाद शहर के पास के ही एक घने जंगल में प्रवेश कर जाते और वहाँ निर्जन-एकान्त में साधन-मजन करते रहते। इसके बाद ही कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होने लग गई, जिनसे लोगों को राम ठाकुर के महापुरुष होने का संदेह होने लग गया। स्थानीय जनता को जब यह रहस्य कानों-कान मालूम हुआ, तो वह राम ठाकुर को ग्रत्यधिक ग्रादर-माव से देखने लगी। उनकी इस प्रवास की जीवन-चर्या के सम्बन्ध में लिखते हुए महेन्द्र चक्रवर्ती ने कुछ महत्त्वपूर्ण वातें वताई हैं।

"नोआखाली शहर से ही श्री श्री ठाकुर के कर्ममय जीवन का स्रारंभ हुसा। यहीं उन्होंने योगाम्यास की भी कुछ कियाएँ पूरी कीं। इसी बीच कुछ दिन घर ग्राकर निवास करना भी उनके लिए संभव हुआ था। उन दिनों वे अपने घर के एक छप्पर वाले छोटे-से कमरे में मीतर से दरवाजा बन्द कर घन्टों चुपवाप बैठे रहते। आखिर वे घर में चुपवाप बैठकर क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न घर के हम सभी बच्चों की उत्सुक कर देने के लिए पर्याप्त था। एक छेद में ग्रांख लगाकर हमलोगों ने एक दिन देखा कि श्री ठाकुर पद्मासन लगाकर गंभीर घ्यान में निमन्न बैठे हैं। उनका सम्पूर्ण शरीर नि:स्पन्द है। ऐसा लगता था कि इवास-प्रश्वास की गित भी बन्द हो चुकी है। आँखें लाल रंग की हो गई थीं, जिन्हें दोनों मँवों के बोच, नासिकामूल में वे टिकाये हुए थे। गरदन फूल ११/२६

गई थी। कमी-कमी उनका विकृत कण्ठ-स्वर अवश्य सुनाई पड़ जाता था। इस तरह घंटों बीत जाते और वे उसी तरह बैठे रहते।"

उन दिनों ठाकुर महाशय की ग्राहार-सम्बन्धी दिनचर्या भी श्रद्भुत थी। उस प्रसंग की चर्चा करते हुए महेन्द्र चक्रवर्त्ती ने लिखा है—

"श्री श्री ठाकुर जब तक देश में रहे, कभी एक दिन भी उन्हें श्रन्न-ग्रहण करते नहीं देखा गया। स्नान करने के बाद किसी दिन वे एक बिस्व-पत्र चवा जाते, किसी दिन वेल की थोड़ी बसी लुगदी भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते। कभी-कभी जीभ पर गाय के घी की एक बूँद टपकाते हुए भी मैं उन्हें देख चुका हूँ। इस तरह प्राय: वे निराहार ही रह जाते। इसके बावजूद उनके शरीर की कान्ति और पुष्टि में तिनक भी हास नहीं होता। जीवनी शक्ति में कोई कभी इस अनाहार के कारण कभी देखा गया हो, ऐसा नहीं कह सकता। सच तो यह है कि इस दिनचर्या के कारण उनके शरीर में एक अद्भृत दिव्यता, निर्मलता और स्फूर्त्ति का उज्ज्वल प्रकाश ही उद्भासित होता रहा।"

माँ की सेवा में ठाकुर महाशय की अद्भुत निष्ठा थी। घर में वे जब तक रहते, बड़े उत्साह के साथ माँ के लिए प्रपने हाथों रसोई तैयार कर दिया करते ग्रीर फिर माँ के लिए मोजन भी परीस देते। इस प्रकार माँ को बड़े यत्न से मोजन कराकर बेटा यदि स्वयं थोड़ा भी ग्रन्न-ग्रहण न करे, तो माँ को कैसी गहरी मनोव्यथा होगी, इसका ग्रनुमान सहज ही है।

शुक्त-शुक्त में बेटे को मोजन करने के लिए माँ बारम्बार अनुनय करती। इससे ठाकुर को कठिनाई ही होती थी। मोजन करने की तो इच्छा ही जाती रही। यह कहकर माँ को किसी तरह मना पाना जब वे सम्भव नहीं देखते, तब मी मोजन करना उनके लिए सम्भव नहीं हो पाता था। हाँ, माँ की आजा का पालन न करने की अपनी असमर्थता से ऐसी घड़ी में उन्हें आर्चा होते हुए जहूर देखा जाता।

एक दिन माँ ने उन्हें थोड़ा-सा अन्न खिला देने का हठ पकड़ लिया। ठाकुर महाशय ने कातर भाव से कहा, ''माँ, मैं खा तो नहीं सकूँगा। मुझे माफ कर दो। गुरुदेव की आज्ञा है कि कुछ दिनों तक मैं कुछ भी न खाऊँ। इस आजा के पालन में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती, आनन्द ही होता है।''

बेटे के इस दैन्य निवेदन का माँ पर कोई असर नहीं हुआ। वे हठ करती ही रह गईं। उन्होंने कहा कि 'अन्न-ग्रहण से तुम्हें गुरुदेव ने रोका है, तो थोड़ा-सा दूध ही पी-लो।' माँ का वह अनुरोध जब किसी भी प्रकार से टालना संभव न हुआ, तो विवश होकर ठाकुर ने स्वल्प मात्रा में दुग्ध-पान कर लेना ही निरापद समझा। मगर इसके बाद वही हुआ, जिसके लिए माताजी वैयार न थीं। ठाकुर महाशय दुग्ध-पान के बाद ही गम्भीर रूप से अस्वस्य हो गये।

इस घटना के बाद माँ ने अपने पुत्र को आहार ग्रहण करने के लिए

आग्रह करना छोड़ दिया।

अपने पारिवारिक जीवन में श्री राम ठाकुर अपने योगैश्वयं को सब की आँखों से बचाकर गुप्त रखने के लिए सतत सावधान रहते। परिवार के सदस्य हों या अन्य बन्धु-बान्धव-गण किसी को भी वे यह मान ही नहीं होने देते थे कि उन्होंने कमी कोई साधना की है और सिद्धि का कोई ऐश्वयं उनके पास है। लोग उन्हें केवल एक शीलवान्, सज्जन और साधन-निष्ठ साधारण युवक के रूप में ही तब तक जानते-पहचानते रहे।

िकन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि बीच-बीच में तिनक भी असावघानता हो जाने पर ठाकुर महाशय की योग-विभूति अकस्मात् स्वयं ही प्रकाशित हो जाया करती थी।

उन दिनों की एक ऐसी ही घटना का उल्लेख उनके भ्रातुष्पुत्र श्री महेन्द्र चक्रवर्ती ने श्रपने ग्रंथ— 'श्री श्री राम ठाकुरेर जीवन-कथा'— में किया है।

'ठाकुर के भाई श्री जगवन्धू चक्रवत्तीं उन दिनों सपरिवार राईपुर में निवास कर रहे थे। उनसे मिलने बीच-बीच में ठाकुर महाशय चले जाया करते थे। एक दिन सन्व्या-काल के समय घर के दरवाजे को भीतर से बन्द करके ठाकुर महाशय योग-किया में संलग्न थे। ऐसे ही समय में उनकी आतृवधू प्रसन्न देवी आँगन के कोने में तुलसी चौरे के पास दीपोत्सगं करने आ पहुँची। पास में ही वह कमरा था, जिसमें किवाड़ लगाकर ठाकुर महाशय योग-साधना में निरत थे। प्रसन्नमयी के मन में कुतूहल हुआ, जरा एक बार झाँक कर देखूँ तो कि देवर महाशय क्या कर रहे हैं।

"दरवाजे के छेद से ग्राँख लगाकर उन्होंने कमरे के दृश्य को देखने की

चेटा की। जो दृश्य उन्होंने देखा, वह नितान्त श्रद्भृत था।

''उन्होंने देखा कि देवर महाशय पद्मासन में बैठे घ्यान-मग्न हैं। लेकिन उनका ग्रासन घरती पर नहीं लगा है। धरती से थोड़ा ऊपर उठकर वे शून्य में निराधार होकर पद्मासन लगाये हुए हैं। ग्राक्चर्य से भी अधिक डर ही हुग्रा उस नारो को। उसके मुँह से ग्रनजाने ही निकला—'सोना ठाकुर, यह क्या? यह आप क्या कर रहे हैं?'

'मामी के इस वाक्य को सुनते ही एक विचित्र आवाज हुई और ठाकुर महाशय घरती पर उतर आए। इसके वाद उन्होंने माभी की बड़ी खुशामद की ताकि इस रहस्य की कथा किसी को कानोंकान मालूम न हो।''

एक ऐसी ही अन्य घटना का उल्लेख डाक्टर इन्दु मूषण बन्दोपाच्याय ने अपने द्वारा सम्पादित 'ठाकुरेर पत्रावली' की भूमिका में किया है। यह कहानी उन्हें किसी प्रत्यक्षदर्शी ने सुनाई थी।

घटना विक्रमपुर वेजगाँव की है! सतीशचन्द्र गंगोपाध्याय के घर पर उसी गाँव में उन दिनों राम ठाकुर महाशय कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। डाक्टर वन्दोपाध्याय ने बताया कि 'उन दिनों ठाकुर महाशय का मैं मुंहलगा हो गया था। इसलिए अवसर पाकर वारम्बार उनके ही पास जाकर बैठ जाया करता था। मेरे स्नेह के इस अध्याचार को ठाकुर महाशय हँसकर सहन कर लेते। एक दिन दोपहर को मूझे अपनी बगल में सुला देने के बाद टीन की छतवाले वाहरबाले घर में ठाकुर महाशय भी सो गये। बाल्यावस्था होने के कारण मुझे तो लेटते ही नींद श्रा गई, किन्तु थोड़ा ही देर के बाद किसी विचित्र घटना के प्रमाव से मेरी नींद श्रचानक टूट गई। जगने पर देखा कि ठाकुर महाशय पद्मासन लगाकर घरती से बहुत ऊपर उठकर ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। वह इतने ऊपर उठ गये थे कि टीन की छत से उनका मस्तक छू गया था। यह दृश्य देखने के बाद मैं चिल्ला उठा। मेरी चिल्लाहट सुनकर ठाकुर महाशय चटपट नीचे उतर गये श्रीर मुझे चूप करने श्रीर मनाने लगे।''

सतीश बाबू की इस कहानी के तथ्यातथ्य के सम्बन्ध में मैंने ठाकुर महाशय से जब जिज्ञासा की तो वे अन्यमनस्क भाव से बोले— "हाँ जी ! कभी-कभी ऐसा भी तो हो ही जाता होगा ।"

बाद में ठाकुर महाशय का तबादला नोआखाली से फेनो ग्रंचल में हो गया। प्रसिद्ध कवि नवीनचन्द्र सेन उनके महकमे के पदाधिकारी थे। राम ठाकुर महाशय से उनकी बड़ी घनिष्ठतो हो आई।

ठाकुर महाशय के साधक जीवन के कुछ अलौकिक तथ्यों का पता सेन महाशय को घीरे-घीरे लग गया। ठाकुर महाशय की एकाध ऐश्वर्य-लीला को भी अपनी खुली आँखों से देखने का सौभाग्य सेन महाशय को मिल गया था। अपना आत्मकथा में नवीनचन्द्र सेन ने ठाकुर महाशय के तस्कालीन साधक-जीवन के सम्बन्ध में छोटे-मोटे रेखाचित्र प्रस्तुत कर दिए हैं।

श्रपनी श्राध्मकथा में उन्होंने लिखा है, 'फेनी में उस समय नया जेलखाना बन रहा था। उसकी देख-रेख करनेवाले वर्क सरकार के रूप में राम ठाकुर

को हो जिम्मेदारी मिली थी। जन-साधारण के बीच रामठाकुर की दिन चर्या को लेकर तरह-तरह की अद्भृत बातें उस समय तक उस ग्रंचल के जन-समाज में फैल गई थीं। एक क्षण पूर्व किसी ने उन्हें यदि आह्निक कृत्य में निमग्न देखा, तो दूसरे-ही-क्षण वे वहाँ से अकस्मात् अन्तर्वान भी हो गये। एक-ग्राध व्यक्ति ने ऐसा भी देखा कि वे ललाट में रक्त-चन्दन लगाये किसी वृक्ष से उतर कर अकस्नात् घरती पर आ गय । किसी ने यह भी देखा कि किसी पश को काटने के लिए एक मयंकर सर्प दौड़ा हुया भ्रा रहा था, जिसे राम ठाकुर ने जब हाय उठाकर मना कर दिया, तो वह चुपचाप वापस लौट गया। वे कुछ नहीं खाते हैं, ऐसा तथ्य भी साबारण लोगों को ज्ञात हो चुका था। दूसरों की सेवा में उन्हें परम मानन्द माया करता था। जेलखाने के पास छोटे-छोटे तात्कालिक घर बनाकर कुछ मजदूर और उनकी देख-रेख करनेवाले लोग उस समय वहीं रहा करते थे और उनके बुलावे पर कुछ वेश्याएँ भी वहाँ स्वतः चली आती थीं। आश्चर्यं की बात तो यह है कि उन अमागिनियों को देखकर ठाकुर महाशय घृणा का कोई भाव व्यक्त नहीं करते थे. उल्टे उन्हें ग्रपने हाथों भोजन बनाकर खिलाते थे श्रीर जब वे बीमार हो जातीं, तो उनकी सेवा इतनी तत्परता से करते कि मानो वे उनकी श्रपनी माँ-बहन हों।

''उन दिनों नोग्राखाली से काफी दूर चलकर मवानीगंज पहुँच जाने पर ही स्टीमर से यात्रा संमव होती। राम ठाकुर एक दिन अपने किसी ग्रात्मीय व्यक्ति को स्टीमर पर चढ़ाकर जब लौटे, तो रास्ते में ही आधी रात हो गई। ऐसी हालत में रास्ते के किनारे की एक मस्जिद में ठहर कर रात बिता लेना आवश्यक हो गया। रात ग्रॅंबेरी थी। सहसा मस्जिद में एक दिन्य प्रकाश प्रकट हुग्रा। ठाकुर ने देखा कि दो ग्रन्य संन्यासियों के साथ उनके गुरुदेव उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने बताया—''अभी कौशिकी पर्वत से उतर कर हमलोग चन्द्रनाथ तीर्थ को जा रहे थे, तभी पता चला कि रात की ग्रॅंबियाली में निर्जन पथ पर राम ठाकुर को डर हो ग्राया है। यही कारण है कि देखने चले आये।''

यह बात राम ठाकुर ने लोगों को स्वयं ही बता दी थी।"

''और भी एक कहानी कई लोगों के मुँह से सुनी और अन्ततः राम ठाकुर के मुँह से भी। गुरुदेव-अनंग स्वामी राम ठाकुर को वचन दे-गये थे कि शिव चतुर्दशी के अवसर पर चन्द्रनाथ तीर्थ में वे अपने शिष्य से मिलेंगे। उस प्रसंग को लेकर ही राम ठाकुर ने छुट्टी के लिए दरखास्त दी थी। लेकिन ऑवरसियर ने यह कहकर छुट्टा देने से इनकार कर दिया कि कार्यपालक अभियन्ता काम

का लेखा-जोखा करने के लिए उधर ग्रानेवाले हैं। राम ठाकुर को बहुत दु:ख हुग्ना कि शिव चतुर्देशी को गुरु के दर्शन से वंचित होना पड़ेगा। मनोवेदना की यह बड़ी चल ही रही थी कि कार्यपालक अभियन्ता का तार आ पहुँचा। तार के द्वारा उन्होंने अपने कार्यक्रम के रद्द हो जाने की सूचना दी थी। फलतः राम ठाकुर की छुट्टी मंजूर हुई श्रीर वे चन्द्रनाथ तीर्थ की श्रोर सस्वर गति से रवाना हो गये।

"राम ठाकुर चन्द्रनाथ देव के दर्शन की उत्कंठा से आनन्द विह्वल होकर चले जा रहे थे कि उन्हें दिग्झम हो भ्राया भीर उत्तर को दक्षिण समझ कर वे उल्टी दिशा में उत्तर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसने विना पूछे ही राम ठाकुर को सही दिशा की भ्रोर लौटा दिया।

''इस तरह काफी देर हो चुकी थी ग्रौर चन्द्रनाथ तक पहुँच पाना उस दिन संभव नहीं लग रहा था। हार कर राम ठाकुर एक वृक्ष के नीचे संतप्त-चित्त से बैठ गये। ऐसे ही समय में एक संन्यासी वहाँ ग्रा-पहुँचा। संन्यासी ने पूछा, ''तुम तो चन्द्रनाथ जा रहे हो न?''

''राम ठाकुर ने उसाँस लेकर कहा—''दिग्भ्रम के कारण मैं विपरीत दिशा में जा रहा था। ग्रव संभव नहीं लगता कि मुहूर्त्त रहते चन्द्रनाथ का दर्शन करना संभव है।''

"संन्यासी ने कहा—'देर मत करों मेरे पीछे-पीछे चले आओ। पहाड़ के मीतर होकर एक संक्षिप्त मार्ग है। उससे चलने पर शाम के पहले ही हम दोनों चन्द्रनाथ पर्वत के शिखर-देश पर पहुँच जायेंगे।

''उस स्थान से चन्द्रनाथ लगभग चालीस मील की दूरी पर है। चतुर्देशी की रात को सीता-कुण्ड में व्यतीत कर दूसरे दिन राम ठाकुर को वही संन्यासी फेनी तक पहुँचा गये। फेनी में राम ठाकुर को भीर-वेला के समय एक प्यादे से मेंट हुई। वह प्यादा जंगल में छिपा हुआ था। उसी के द्वारा राम ठाकुर के तीर्थ-दर्शन की श्रद्भृत कथा कानोंकान जन-साधारण में फैला दी गई।

'राग ठाकुर देखने में दुवलं-पतलं, सुन्दर और शान्त पुरुष थे। किसी से मिलना-जुलना या वातचीत करना उनके लिए स्वामाविक न था। ग्राठ से लेकर वारह वर्ष तक की उम्र के बीच के चार वर्षों में शिक्षा के नाम पर केवल वंगला माथा ग्रीर साहित्य का थोड़ा-सा परिचय उन्हें हो पाया था। किन्तु घर्म-सम्बन्धी निगढ़ तत्त्वों को वे बड़ी स्पष्टता के साथ जन-साधारण को बता दिया करते थे। मुझे ठाकुर के लिए बहुत सम्मान का माव था। कमी-कमी ग्राग्रहपूर्वक मैं उन्हें ग्रपने घर पर ले ग्राता ग्रीर अपनी पत्नी के साथ

मुक्ध-चित्त से उनके प्रवचन सुना करता। कहना न होगा कि उनके प्रवचन बड़े तात्त्विक और मधुर हुग्रा कंरते थे।

"एक दिन पौ फटते ही राणा घाट श्रंचल के भवन में मेरी परनी ने जगकर कहा कि उस बार जब वे कालीजी का दर्शन करने गई थीं, तो उन्हें किसी ने बताया था कि राम ठाकुर भी कुछ दिन पहले काली घाट आये थे। यह बताकर उन्होंने मुझसे जिज्ञासा की—"जब काली घाट तक वे श्रा ही गये थे, तो भला हम लोगों के पास मिलने क्यों नहीं ग्राये ?" मैंने कहा, "इस सवाल का जवाब भला मैं क्या दूँ?" इसके बाद आँख-मुँह घोकर मैं हाकिमवाले कमरे के सोफा पर बैठकर बाहर की तरफ देखने लगा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे सामने बरामदे पर राम ठाकुर नीचे की श्रोर आँख किये स्थिर माब से चुपचाप खड़े हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि वे यकायक श्राकाश से ही नीचे उतर श्राए हैं, क्योंकि रास्ते में श्राते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा श्रीर मैं तो उन्हें याद करता हुशा राह की श्रीर एकटक देख ही रहा था। यदि वे घरती की राह से आए होते, तो जरूर दिखाई पड़ जाते। कौन जाने, आसमान की राह से ही आकर अचानक बरामदे पर उतर श्राए हों। इस घटना के बाद राम ठाकुर को मैंने फिर कभी नहीं देखा।''

जपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री श्रीराम ठाकुर असा-धारण योगिवमूतियों के श्रिषकारी महापुरुष थे, किन्तु उस ऐश्वर्य को वे अपने दैनन्दिन के श्राचरण और व्यवहार में श्रिषकट रखने के लिए सतर्क रहते थे और नितान्त साधारण⊕जन की माँति श्रिपना जीवन-यापन करते थे। मगर योगैश्वर्य को बहुत दिनों तक छिपाकर रखना भी साधारण बात नहीं। कालान्तर में इसीलिए उनके साधन श्रीर ऐश्वर्य की किंवदन्तियाँ चारों दिशाओं में फैलने लगीं श्रीर श्रद्धालु दर्शनाथियों की मीड़ शनै:-शनै: बढ़ने लग गई।

इसी बीच एक दिन गृहदेव का नया आदेश ठाकुर महाशय को प्राप्त हुआ। फेनी शहर में रहना उचित नहीं, क्यों कि यहाँ के लोग उन्हें सिद्ध-पुरुष के रूप में जान-पहचान गये हैं। ऐसी स्थित में उस शहर को छोड़ देना ही पड़ेगा और नई तपस्या में निरत होने के लिए बाहर जाने की घड़ी ढूँढ़नी होगी। एक दिन वे फेनी शहर से सहसा तपस्या के पथ पर चल पड़े घीर इसी के साथ शुरु हुआ। उनके जीवन का एक नया श्रष्ट्याय।

इसी रहस्यमय काल में राम ठाकुर ने प्रच्छन्न होकर अपने जीवन के साधनामय अभीष्ट को प्राप्त करने का शेष कार्य पूरा किया। उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की और तन्त्रों में कही गई निगृढ़ कियाएँ भी कृपालु गुरु के भादेशानुसार एक-एक कर पूरी कर ली। इस तरह परम प्राप्ति के शिखर पर वे आसीन हो गये। योग और तंत्र का उच्चतम सूमि पर अधि छढ़ हो कर गुरु की महती कुपा उन्होंने प्राप्त कर ली। सम्पूर्ण भारतवर्ष के उच्च कोटिक साधकों के बीच वे महान् ब्रह्मज्ञ महापुरुष के रूप में ग्रिमिज्ञात हो गये।

रहस्यमय ढंग से अन्तर्धान होकर जब से उन्होंने फेनी अंचल का त्याग किया, तब से कोई सत्रह वर्ष द्यतीत हो गए। इस दीर्घ अज्ञातवास के अन्त में एक दिन फिर वे जन-साधारण के बीच लौट आए नये ऐश्वयं की परिपूर्ण शान्ति लेकर।

ब्रह्मिविद् महान् साधक राम ठाकुर ने अज्ञातवास में श्राणित ऐइवर्ष के बावजूद जन-साधारण के बीच साधारण जन की तरह जीवन ब्यतीत करना ही निश्चित कर लिया था श्रीर उनके इस निश्चय में कमी विकल्प नहीं द्याया। गुरु का श्रादेश हुआ कि अब वे लोक-हित के कार्य में संलग्न होकर जन-साधारण को सत्यथ की ओर श्रग्रसर करते रहें। गुरु की करणा के स्पर्श से चिह्नित महापुरुष के निकट जो मक्त-जन एकत्र हुए, उन्हें श्राध्यात्मिक जीवन की चरम सार्थकता प्रदान करने में राम ठाकुर इसके बाद जीवन के श्रंत तक जुटे रहे। वे साधारण-से-साधारण व्यक्ति के लिए मी चरम आश्रय के छाया-तरु वन गये।

जीवन-काल की इस ग्रवस्था में उन्हें कभी कलकत्ता जाने की ग्रावश्यकता हुई, तो कभी हुगली ग्रीर उत्तरपारा जाने की ।

उस बार राम ठाकुर बाँस-बेड़े के निकट एक मक्त-दम्पित के निकट ठहरे हुए थे। कुछ दिनों से उस परिवार का एक होनहार पुत्र वात-व्याधि से आक्रान्त हो गया था। शनै:-शनै: रोग ने भयंकर रूप घारण कर लिया। हालत यहाँ तक हो गई कि दिन-रात बिछावन पर छेटे रहने के अलावा उठने-बैठने तक का होश भी उस बालक को नहीं रह गया।

जानकार डाक्टर-वैद्यों के द्वारा तरह-तरह की चिकित्सा चलती रही।

मगर रोगी की हालत में तिनक भी सुधार न हुआ। उल्टे, रोग रह-रहकर

बढ़ता ही चला गया। अन्ततः बालक के माता-पिता निरुपाय हो गए। ठाकुर
की सेवा-पूजा में इसके बावजूद परिवार ने कोई बृिट होने नहीं दी। पर,

अाँखों में आँसू मरकर उस बालक के कष्ट की कथा उनके द्वारा राम ठाकुर को

बार-बार सुनाई जाती। उनके मन में भाव था कि यदि ठाकुर कृपा करेंगे तो

कदाचित् बालक स्वस्थ हो जायगा। डाक्टर-वैद्य के वश की बात तो यह रोग

है नहीं।

ठाकुर महाशय के मन में वालक के प्रति दया का माव उमड़ रहा था, किन्तु वाहर से वे उदासीन बने रहते। किन्तु एक दिन दम्पित के आत्तं-क्रन्दन ने उनके हृदय को करुणा-विगलित कर दिया।

घर के पास ही पुण्य सिलला गंगा की घारा बह रही है। उसी रात काफी ग्रंधियाली हो जाने के बाद चुपचाप उठकर नीरव बेला में श्री राम ठाकुर नदी के किनारे चल्ले गए प्रौर वहाँ कास के बन में ग्रासन लगाकर ध्यान-मग्न हो गए।

इसके कुछ ही दिन बाद वह बालक पूरी तरह नीरोग हो गया; किन्तु राम ठाकुर महाशय शनै:-शनै: वात-व्याधि से स्वयं ही ग्रस्त हो गए। घीरे-घीरे उनका सम्पूर्ण शरीर वात के प्रकोप से निश्चेष्ट हो गया। कोई भी ग्रंग हिलने-डुलने का नाम नहीं लेता था। भक्त-दम्पित को कृपालु राम ठाकुर महाशय की यह दशा देखकर ग्रसहा कष्ट होने लगा।

ऐसे ही समय में एक दिन महायोगेश्वर गुरु अनंग स्वामी हठात् श्री राम ठाकुर के निकट आ-उपस्थित हुए। वे मुँह से एक शब्द मी न बोले। केवल राम ठाकुर के पीछे जाकर अवस्थित हो गये और वहीं से खड़े रहकर श्री राम ठाकुर के शरीर पर उन्होंने खूब जोर से खींचकर एक लात लगा दी। लात के चोट से श्री राम ठाकुर का शरीर उछल कर दूर जा गिरा।

तमी गृहदेव का गम्भीर कण्ठ-स्वर सुनाई पड़ा—"राम! अब वहाँ से धीरे-घीरे चलकर मेरे पास चले आओ!"

ऐसा करना राम ठाकुर को आरम्म में तो ग्रसंसव जान पड़ा, पर गुरु की आज्ञा पर मरोसा करके वे किसी तरह घुटनों के सहारे खिसककर गुरु के निकट घीरे-घीरे चले आये ।

गुरुदेव ने देखा, तो कुछ सोचकर कहा, "देखता हूँ कि पूरी तरह तुम चंगे नहीं हो सके। थोड़ी-सी कसर अब भी रह गई है। मगर इसका कोई उपाय नहीं है। अभी तो ठीक हो जायगा, लेकिन लगता है कि जब तक यह शरीर रहेगा, तक तक तुम्हें बीच-बीच में वात-व्याधि का कब्ट झेलना ही पड़ेगा।"

यह सब कह चुकने के बाद गुरुदेव अनंग स्वामी जिस तरह अकस्मात् प्रकट हुए थे, उसी तरह अकस्मात् लुप्त भी हो गए।

इसमें शक नहीं कि बाद के समय में राम ठाकुर को बीच-बीच में वात-व्वाधि का कष्ट हो जाया करता था, किन्तु ऐसे समय में भी उनके भ्राकाश-गामी चित्त की आनन्दावस्था को कोई व्याघात नहीं होता। कीन जाने, कहीं यह व्याधि उस ऐश्वर्य-सम्पन्न गुरुदेव का ही प्रसाद रहा हो, ताकि राम ठाकुर ११/२७ जावन के शेष काल तक गाँव-घर से बँधे रहने की स्थिति का त्याग न कर पार्ये!

महाशक्तिघर योगी श्री राम ठाकुर शक्ति श्रीर ज्ञान की जिस ऊँची भूमि पर अधिष्ठित थे, वहाँ ऊँच-नीच या मले-ब्रे का श्रन्तर टिक नहीं पाता, किन्तु यह विशेषता राम ठाकुर के जीवन में उस श्रद्भृत घरातल पर भी प्रकट होती रही, जिसमें संन्यास और गाहंस्थ्य का अन्तर भी दिखाई नहीं देता । इसीलिए देखा जाता कि पूर्ण संन्यास में अधिष्ठित रहने के बावजूद वे साधारण गृहस्थों के बीच नितान्त निर्धन गृहस्थ की भाँति ही जीवन-यापन करते रहे श्रीर जन-साधारण के बीच ही आजीवन घृमते-फिरते रहे।

वे डीङामानिक नामक भ्रपने गाँव के पारिवारिक घर में वार-वार लौट कर उपस्थित होते। आवश्यकता होने पर रोग-शय्या-ग्रस्त स्वजनों की अपने हाथों सेवा और चिकित्सा भी करते तथा परिवार के मुमूषु स्वजन की व्यवस्था करने में भी किसी से पीछे नहीं रहते। उनका पैतृक गृह जीण होकर गिर जाने की राह देख रहा था। मगर ऐसे घर की मरम्मत का काम जब शृष् होता, तो उसमें भी राम ठाकुर किसी से पीछे नहीं रहते। घर की खेती-वारी में भी उनका उत्साह देखने ही योग्य होता। वैसी गृह-चिन्ताओं में निरत राम ठाकुर को देखकर सहसा यह भ्रनुमान करना सम्भव ही नहीं होता कि वे एक सिद्ध महापुरुष हैं।

एक वार उनके एक मतीजे ने उन्हें स्नेहपूर्वंक एक अद्मृत आग्रह से ग्रस्त कर लिया। उसका कहना था कि राम ठाकुर ग्रपने मतीजे के लिए एक चाची ब्याह कर ला दें। उसका ग्रनुनय था, ''इस तरह विशागी होकर रहने से घर का काम नहीं चल सकता। चाचाजी को शादी करनी ही होगी ग्रौर घर-परिजन का भार अपने कन्थों पर लेना ही पड़ेगा।''

चाचा मतीजे के बीच के इस विवाद को सुनकर परिवार के सभी सदस्य उत्साह से भर गए। तय हो गया कि सब लोगों के अनुरोध को ठुकरा कर श्री राम ठाकुर का कुँ आरा बने रहना उचित नहीं। विवाह कराये विना श्री राम ठाकुर को उनके स्वजनगण छोड़ नहीं सकते। मतीजे ने तो अपने को दाँव पर ही लगा दिया। ठाकुर के पाँव दोनों हाथों से पकड़ कर वह धरती पर लेट गया और कहने लगा कि अपने मुँह से जब तक श्रीराम ठाकुर 'हाँ' नहीं कह देते तब तक वह भूमि-शब्या का त्याग नहीं करेगा। ठाकुर ने बहुतेरे तकं दिये, अनुनय-विनय किया, किन्तु सब व्यथं। मतीजे की जिद टलनेवाली अब तो ठ कुर महाशय बड़े ही असमंजस है पड़ गये। क्या किया जाय ? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता। लोगों ने मिलकर इस तरह से जकड़ लिया है कि उन्हें निरुगय हो जाना पड़ा। ग्रन्त में उन्हें ग्रपनी सहमित देनी ही पड़ी। घर के लोगों से कहा, ''ग्रच्छा ठीक है, अब तुम लोग जरा ग्रच्छी तरह से देखभाल करके कन्या की खोज तो करो!''

थोड़ी देर ठहर कर उन्हें कोई बात ग्रनायास याद आई। बोले, ''अजी!
एक बात मले याद आ गई। कलकत्ते में कृष्ण बाबू नाम के एक इन्जीनियर
साहब हैं। उनकी दिली हसरत है कि वे कन्यादान करें। मैं उन्हें वचन मी
दे चुका हूँ कि यदि शादो करनी ही होगी, तो उन्ही की कन्या से कहुँगा।
न हो, तो उन्हीं को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिख डालो।''

उसी दिन लोगों ने कृष्ण बाबू की कन्या के पाणिग्रहण के प्रसंग से परिवार की प्रार्थना, पत्र के जरिये, मेज दी। इसके बाद बहुत दिन बीत गये, किन्तु कलकत्ते से कोई उत्तर नहीं स्राया। इसी के बीच ठाकुर महाशय को अचानक घर से गायब हो जाने का मौका मिल गया।

एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने पर कृष्ण बाबू का प्रत्याशित पत्रोत्तर ग्रा पहुँ वा। उन्होंने उत्तर में लिखा था, 'ठाकुर महाशय कृपा कर मेरी कन्या का पाणिग्रहण करेंगे, यह जानकर ग्रत्यिधिक आह्णादित हुग्रा। इसे सीमाग्य ही कहा जायगा कि उनका वंश धन्य होने जा रहा है।" ग्रागे चलकर उन्होंने कैंफियत दी कि च्राकि कलकत्ता प्लेग के प्रकोप से आकान्त हो गया था, इसलिए वे सारिवार शिमला चले ग्राये हैं, अन्यथा उत्तर देने में इतना विलम्ब न होता।"

कहना न होगा कि क्रुडिंग वायू के माबी जामाता तो इस बीच ही सुयोग पाकर कहीं चल्ले गये हैं। इस समस्या का समाधान कैसे हो? ठाकुर महाशय के इस सुचतुर श्रिभिनय का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी की हैसियत से श्री महेन्द्र चक्रवर्ती ने इस प्रकार किया है—

''इस विवाह के प्रसंग में ठाकुर महाशय एक अद्भित रिसकता की अवतारणा कर गये थे, जिसका रसास्वादन असे तक जनसाधारण के द्वारा किया जाता रहा। कमी-कमी रात में विद्यावन पर बैठे-बैठे वे उस विवाह की कथा कहने लग जाते और हम छोटे बच्चों के मन में उस कथा को सुनते रहने का अपार उत्साह उमड़ आता। पहले तो वे कृष्ण बाबू और उनकी कन्या के प्रसंग में बताते कि कन्या अति धर्म-परायण थी; सच्चरित्रता की मूर्ति। वह भी योगाभ्यास किया करती थी। इसके बाद विवाह की कथा गुरू होती। शादी तो कलकत्ता में होती ठहरी है। हमलोगों को उस विवाह

में बरात बनकर जाना है। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है। थोड़ी-सी भी चुक होने पर संकट में पड़ जा सकते हैं। इसलिए वहाँ खूब सावधान होकर रहना पड़ेगा और कृष्ण बाबू तो बहुत बड़े आदमी हैं। हमलोग उनके सामने खर-पात के बराबर हैं। इसलिए हमलोगों को खूब भव्य-सभ्य होकर चलना पड़ेगा। यहाँ जो घर-द्वार है, घाट-बाट हैं, उनकी सफाई में भी पहले से ही लग जाना पड़ेगा। एक नया घर मी तो बनाना पड़ेगा! इस तरह की कितनी ही बातें ठाकुर महाशय कह जाते।

"हमलोग अबोध बालक ठहरे। सो, कई दिनों तक घर-द्वार की सफाई में दिन भर योगदान करते और रात में अद्भूत शहर कलकत्ते के सपने देखते रहते। इसका पता तो अब चला है कि यह उनकी लीला थी। हमलोग तो चींटी से मी गये-बीते हैं, मगर अअभेदी विशालकाय अचल-श्रटल हिमालय को अपनी जगह से डिगा देने का हौसला रखते हैं। घृष्टता और किसे कहते हैं? व्याह की कथा कथा हो रह गई। बहुत दिनों तक यह मी पता नहीं चला कि ठाकुर महाशय कहाँ हैं? कहीं हैं भी या नहीं!"

१६०३ ई० में ठाकुर महाशय की माता का स्वर्गवास हो गया। उस समय ठाकुर महाशय काशी घाट में रहते थे। माता के शरीर-त्याग की खबर उन्हें वहीं मेज दी गई, पर न तो वे आये और न उनका कोई उत्तर मिला।

माँ के देह-त्याग के कुछ ही समय वाद ठाकुर महाशय दक्षिण मारत की यात्रा पर चल पड़े। लगभग डेढ़ वर्ष तक वे दक्षिण मारत के तीथों की परिक्रमा करते रहे। फिर पैदल ही १६०७ ई० में लौट कर बंगाल पहुँचे। इस यात्रा के बाद उन्हें फिर कभी लोकालय से बाहर जाते नहीं देखा गया। जन-साधारण के बीच रहकर जन-कल्याण के महावृत में ही जीवन के शेष दिन उन्होंने व्यतीत किये।

दक्षिण मारत की तीर्थयात्रा से लौटने के बाद श्री श्रीराम ठाकुर कुछ दिनों के लिए प्रपने जन्म-स्थान—डीङामानिक में ध्रवस्थान करते रहे। इस भ्रविष के उनके दैनन्दिन जीवन के सम्बन्ध में उनके उपयुक्त भ्रातुष्पुत्र ने इस प्रकार लिखा है—

"इस दका ठाकुर महाशय एक दृष्टि से निष्क्रिय रह रहे हैं। सन्ध्या-वन्दन, पूजा, ध्यान-धारणा एवं योगाम्यास की पहलेवाली दिनचर्या हठात् रुक गई है। बोलते तो वे पहले भी कम थे, इस बार उनकी अल्पभाषिता में और अधिक वृद्धि हो गई है। बीच-बीच में पड़ोस के आत्मीय जनों के पास आना-जाना जरूर होता है। किन्तु किसी भी जगह पर अधिक समय राम ठाकुर ] [ २१३

तक ठहरना संभव नहीं होना । भोजन के नाम पर गूलर, करमी-साग और तिल कभी-कभी ग्रहण कर लेते हैं। देश के श्रिष्ठकांश लोग उन्हें देखकर पहचान नहीं पाते । वे मन-हो-मन इतना हो कहते—'राघा-माघव विद्यालङ्कार का पुत्र निष्ट्देश्य धूमबाम कर लौट तो ग्राया है।' किन्तु उसी राम के रूप में जो रत्न है, उसकी कीमत लोगों को मालूम नहीं। पर कोई-कोई फिर मी देखने ग्रा-जाते हैं। उनमें से ग्रिष्ठकांश लोगों की समस्या है शारीरिक व्याधि के निवारण के लिए जादू-मन्त्र का प्रयोग प्राप्त कर लेना। धर्म-पिपासु होकर राम ठाकुर के पास ग्रानेवाले लोगों की संख्या अत्यल्प है। मगर, जो जिस भाव को लेकर ग्राता है, राम ठाकुर उसके प्रति उसी भाव से बात कर लेते हैं।"

शनै:-शनै: निष्क्रियता की यह अविधि भी व्यतीत हो जाती है। अव राम ठाकुर बंगाल और आसाम के अनेक स्थानों में घूम-फिर रहे हैं। इसके साथ ही उनका नाम भी हर ओर से उजागर हो रहा है। अब आतों और मुमुक्षुओं के परम आश्रय के रूप में वे अभिज्ञात हो उठे हैं। प्रच्छन्न महाब्रह्मज्ञ साधक के जीवन में इसके साथ-साथ शुरू हुग्रा है एक नूतनतर पर्व। संसार के ताप से तापित मानव-समाज के हर दरवाजे पर वे घूम-घूमकर दस्तक देते फिर रहे हैं। कल्याग्रामय शान्तिजल से सभी दिशाओं को ठंड़क पहुँचाना ही जैसे उनका एकमात्र काम रह गया हो। आतों को वे आक्वस्त करते और मुमुक्षुओं को मुक्ति का पथ बता जाते।

महाशक्तिवर गृष्ठ की कृषा से जो दीक्षा-बीज राम ठाकुर को आधार के रूप में प्राप्त कर पुष्पित और फलित हुआ है, उसे मी उन्होंने अपने कुछ चिह्नित शिष्यों के मीतर नये सिरे से प्रतिष्ठित करना श्रुष्ठ कर दिया है। कुछ माग्यवानों को उनसे बोज-मंत्र की दीक्षा भी यथासमय प्राप्त हो गई। जन-साघारण के लिए श्री राम ठाकुर का कुपामय रूप नाम-संकीतंन के रूप में प्रकाशित हो रहा है। नाम-मंत्र का दान वे उदारतापूर्वंक करते रहे। आश्रय-प्रार्थी मक्तों के लिए उन्होंने एक ऐसी सहज व्यवस्था प्रवित्तत कर दी, जिसमें निगूढ़ यौगिक अनुष्ठान, तांत्रिक साधना और कठोर तपस्या की दु:साध्यता न थी। नाम-धर्म और सत्यनारायण-पूजा का प्रचार जन-समाज के बीच श्री श्रीराम ठाकुर के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचारित हुई। एक सहज उदार और सार्वजनिक धर्माचरण का सरल पथ उन्होंने जन-समाज में शनै:-शनै: प्रशस्त कर दिया।

ठाकुर महाशय द्वारा प्रचारित सार्वजनिक धर्मादशं श्रीर साधन-पथ के सम्बन्ध में डा॰ प्रमातेश चक्रवर्त्ती ने इस प्रकार लिखा है ---

"ठाकुर महाज्ञय कहते हैं, 'नित्य वस्तु किवा स्वभाव-स्वरूप की प्राप्ति न करने पर दुःख से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय काम नहीं आता। अपनी कर्तृत्व-बृद्धिका यदि पूरे तौर पर विसर्जन नहीं हो गया हो, तो शान्ति को प्राप्त करना असम्भव है । नित्य वस्तु क्या है ? जिसे किसी प्रकार से कभी भी त्यागा नहीं जा सके, बही तो है नित्य। जिसे पा लेने पर पाप-ताप, दु:ख-यंत्रणा और मय ग्राप हो माग जायँ, वही तो है नित्य । इस नित्य की उपासना ही धर्म है। प्राण नित्य है, क्यों कि उससे अलग होकर एक मुहुत्तं के लिए भी रहा नहीं जा सकता। यही प्राण जगत् का ग्राश्रय है। उसकी किया ग्रीर स्वन्दन में कमी कोई विराम नहीं। प्रत्यक्षतः सिद्ध नित्य-तत्त्व प्राण-देवता की इसीलिए उपासना करनी होगी। विना किसी का ग्राथय जिथे किंवा ग्रवलम्बन किये साधन-मजन में ग्रग्रसर होना संमव नहीं होता। यह ग्राश्रय कीन हो सकता है ? वही, जो सबके आश्रय हैं, सर्वमूतों के प्राण हैं एवं सर्वत्र व्याप्त हैं। उन्हीं का ग्राश्रय लेना होगा। इसीलिए वैष्णवों ने कहा है—'आश्रय को जो मजे वाको कृष्ण नाहि तजे'। सर्वाश्रय स्वरूप मगवान की कथा राम ठाकुर महाशय वारंवार सुनाया करते। कहते - इस भाश्रय को ही तो उपनिषदों ने कहा है - 'सर्वलोक-प्रतिष्ठित: ।'

वित स्वामाविक भाव से नितान्त स्वकीय जन की भौति ठाकुर महाशय अपने मक्तीं को अपनी ओर खींच लिया करते। अपने साम्निध्य, सहचार और समत्व के बीच खींच कर धीरे-बीरे उन्हें रूपान्तरित कर देते। ऐसे मक्तीं को उपलक्ष्य बनाकर शक्तिधर महापुरुष श्रीराम ठाकुर के जीवन में कभी-कभी अलौकिक योगँश्वर्य का प्रकाश दिखाई देता। ऐसा इतना श्रधिक वार हुआ कि उसकी गणना संभव नहीं।

ब्रह्मवेत्ता महापुरुष श्रीराम ठाकुर के जीवन में योग-विमूर्तियाँ किंकरी की माँति सर्वदा परिचर्या के हेतु तत्पर रहा करतीं। दूसरी ओर, महापुरुष के कौशल ग्रीर तत्परता में भी कभी चूक न होती। वे ग्रपनी ग्रपरिमेय योग-विमूर्ति को लोक-दृष्टि से प्रच्छन्न रखने के लिए निरन्तर सावधान ग्रीर तत्पर रहा करते। इस सावधानता ग्रीर तत्परता के वावजूद बीच-बीच में ऐश्वर्य की लीला ग्रजाने ग्रीर अनायास ही प्रकट हो जाया करती। कहना न होगा कि ऐसा तभी होता, जब लोक-कल्याण का प्रयोजन ग्रीर शिष्यों तथा भक्तों के प्रति उनकी ग्रपरिमेय करूणा को योगैश्वर्यं के सहारे चिरताथंता पानी होती।

उस बार राम ठाकुर धासाम अञ्चल के कुनाउड़ा नामक स्थान पर जा-पहुँचे। उनके रहने की व्यवस्था की गई श्रद्धालु मक्त श्रविनाश बाबू के घर में। पूरा दिन दर्शनाधियों की मोड़ के मारे घनिष्ठ मक्तों को साँस लेने की भी फुसंत नहीं मिल पाती। तभी शाम होते ही ठाकुर महाशय को चारों श्रोर से घरकर वे बैठ जाया करते। अनेक वृत्तान्तों और कथाश्रों के प्रसंग में प्रश्नोत्तर का कम तब तक चलता रहता, जब तक कि रात भींग नहीं जाती। श्रीर इतनी रात हो जाने पर उतने मक्तगण जायेंगे तो कहाँ? धन्तरंग मक्तों ने निश्चय किया कि ठाकुर महाशय के सोने के कमरे के पास ही थोड़ी देर के लिए हाथ-पाँव फैलाकर रात व्यतीत कर ली जायगी।

ठाकुर महाशय आँखें बंद कर विद्यावन पर लेट गये हैं। सर दिन के परिश्रम से थके सेवकों और भक्तों की मण्डली भी सोने का उद्योग कर रही है। अचानक दोपहर रात की नोरवता को बेघ कर ठाकुर महाशय के मूख से एक रहस्यमय करुण चीख निकली—'पञ्जावी!'

लोगों ने विस्मय के साथ ठाकुर महाज्ञय की ओर देखा, मगर उस शब्द के सिवा उनके जगे होने का कोई दूसरा लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। निकट जाकर भक्तों ने देखा कि राम ठाकुर करवट वदलकर गहरी नींद में, पुनर्वार डुब गये हैं।

उस समय उक्त घटना को महत्त्व देना भक्तों को आवश्यक नहीं जान पड़ा। वे लोग भी अपनी-अपनी जगह पर जाकर सो गये।

दूसरे दिन मध्याह्न वेला में साहवी लिवास में सज्जित एक नौजवान वहाँ धाकर उपस्थित हुए और ठाकुर को मिक्तपूर्वक वारम्वार प्रणाम करने लगे। फिर प्रणामी नजराने के तौर पर कुछ रुपये हाथ में लेकर ठाकुर महाशय के सामने वे खड़े हो गए और उनकी छोर निनिमेष दृष्टि से देखने लगे।

आगन्तुक तरुण, जाति के हिसाब से, खत्री हैं और पंजाब के निवासी हैं। इस शहर में वे सरकारी निर्माण-कार्यों में ठेकेदार की हैसियत से जीविका में लगे हैं। जब ठाकुर महाशय थोड़ी देर के लिए घर से निकल कर किसी ग्रोर चले गये, तो ग्रागन्तुक तरुण ने कल रात की एक अद्भृत घटना समुपस्थित मिंकों को सुना दी। कथा सचमुच अद्भृत थी।

वह वृत्तान्त इस प्रकार था—''रात के लगभग बारह वजे हैं। थोड़ी ही दूर पर आंखों के सामने नदी वह रही है ग्रीर उस पर लोहे का एक ग्रांति विशाल पुल है। इसी पुल पर होकर उस पञ्जाबी नौजवान को डेरे पर लौटना था। कार्य की व्यस्तता को भुलाने की गरज से दिन भर में कई बार कई पेग शराब चढ़ाते रहने के कारण नशे की बेहोशी भी कम प्रचण्ड नहीं

है। इसी मत्त दशा में पुल को पार करना आवश्यक हो गया है। अचानक
मध्य धारा के पुल पर पहुँच कर शिर चकरा गया। पाँव ने भी साथ नहीं
दिया। बीच नदी के गहरे पानी में नशे की हालत में ही तरुण पञ्जाबी
अजाने ही गिर पड़े। यह समझने में एक क्षण का भी विलम्ब नहीं लगा कि
जीवित बचने का कोई उपाय नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, सो पञ्जाबी
नौजवान की समझ में नहीं आया।

'कुछ देर तक बेहोज रहने के बाद जब संज्ञा-लाम हुआ, तब उन्हें पता चला कि घूटने भर पानी में वे सकुशल खड़े हैं। यह बात भी श्राश्चर्यं जनक ही थी, क्योंकि उस नदी की घारा और पुल से दैनन्दिन परिचय के कारण उन्हें यह मालूम था कि जहाँ वे खड़े हैं, वहाँ नदी के जल की गहराई चालीस फुट से तनिक भी कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें न तो इसका पता चला कि पुल से वे कब नीचे आ-गिरे और जल की उतनी गहराईवाली जगह में पाँव रखने की जगह किस तरह सुलम हो गई। इस विचित्र स्थित पर वे खड़े-खड़े चिकत होते रहे।

'अन्घकाराच्छन्न नदी की ओर निक्षाय दृष्टि से देखते थोड़ी देर तक वे श्रीर खड़े रहे। उद्घार का कोई उपाय सोच पाना उनके लिए सम्भव न था। ऐसे समय में श्रचानक एक छोटी-सी नाव लेकर एक अपरिचित माँझी वहाँ श्रा-पहुँचा। उसने श्राग्रहपूर्वक पंजाबी नौजवान को नाव में बँठा लिया और नाव खेकर उन्हें किनारे तक पहुँचा कर उतार दिया।

'पञ्जाबी नौजवान के विस्मय की सीमा तब भी नहीं रही। भला इतनी रात को यह माँझी कहाँ से आ गया थ्रौर किनारे पर पहुँचा कर अचानक नौका के साथ गायव कैसे हो गया! सभी घटनाएँ एक-से-एक अद्भुत रहस्य से भरी जान पड़ीं। यह भी आक्चर्यंजनक ही है कि उद्धार करनेवाले उस नाविक से उसका नाम पता पूछना भी वे भूल गये थे।'

पञ्जाबी नौजवान की गत रात्रि की कहानी सुनकर ठाकुर महाशय के भक्तों को रात की घटना याद हो आई। अचानक ठाकुर महाशय पञ्जाबी का नाम लेकर क्यों चीख पड़ेथे, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने पा लिया था।

ठाकुर महाशय की कृपा-लोला की कथा याद कर पञ्जाबी नौजवान की आँखों से कृतज्ञत। के आँसू बहते रहे। वे अश्रु-रुद्ध कण्ठ से ठाकुर महाशय के प्रति अपनी सजल कृतज्ञता वारम्वार निवेदित करने लगे।

कुछ समय बाद ठाकुर महाशय ग्रासाम के लेदू नामक स्थान पर श्रवस्थान कर रहे थे। उनके ठहरने की ब्यवस्था थी एक श्रद्धान मक्त श्री नन्दलाल बाब् के घर पर । वहाँ ठाकुर महाशय को पाकर दर्शनायियों और तत्व-जिज्ञासुओं की भीड़ प्रतिदिन उल्लसित होती रही ।

ठाकुर महाशय के वहाँ पहुँचने के कुछ दिन पहले से ही थोड़ी दूर पर स्थित एक पहाड़ी से विकट चीत्कार रह-रह कर सुनाई पड़ता था। वह चीत्कार किसी मानव का था या किसी विकराल वन्य जन्तु का, यह बात समझ में नहीं श्राती थी। लोगों को यह भी पता नहीं था कि पहाड़ी के किस हिस्से से श्रावाज श्रा रही थी।

ठाकुर महाशय के लेंदू पहुँच जाने के बाद से वह रहस्यमय चीत्कार और भी तीव होता चला गया।

ठाकुर महाशय ने अपने मक्तों को बुलाकर कहा कि 'इस पहाड़ी पर एक विशिष्ट साधक निवास कर रहे हैं। यहाँ वे आना चाहते हैं। वे जिसी समय ग्राय, उन्हें मेरे पास तुरत ले ग्राना।'

ठाकुर महाशय के इस कथन के कुछ ही देर बाद एक भीमकाय पुरुष विकट चीत्कार करते हुए नन्दलाल बाबू के मकान के पास चले आये। उनका आकार-प्रकार जैसा डरावना था, उनकी वेश-मूबा भी उतनी ही मयावनी थी। लम्बा-चौड़ा विशाल शरीर अन्वकार की तरह कुष्ण वर्ण का था। दो बड़ी-बड़ी लाल आँखें भी वैसी ही मयंकर लग रही थीं। शिर के बाल उलझे हुए थे। वस्त्र के नाम पर केवल एक लँगोटी थी। दोनों कानों में हड्डी के बने कुण्डल झूल रहे थे। गले में भी अस्थि-खण्ड की ही माला थी। देखने से सहज ही आभास होता था कि वे कोई अघोर पन्थी या वामाचारी तांत्रिक हैं।

मकान के पास आकर उस अद्मृत सावक पुरुष ने गर्जन करते हुए कहा, "मेरा नाम चैतन है। मैं ठाकुर रामचन्द्र के साथ मिलना चाहता हूँ।"

उनके कहने भर की देर थी कि राम ठाकुर महाशय के पास उन्हें मक्तों के द्वारा ले जाया गया। वह भीमकाय साधु ठाकुर महाशय के चरण प्रान्त में साष्टाङ्ग दण्डवत् करते हुए लेट गये। प्रणाम और स्तुति करने के बाद साधक महाशय ने चैन की साँस लेते हुए कहा, "आ ज चतन को मुक्ति मिल गई।"

ग्राइचयं की बात यह थी कि ग्रागन्तुक साधक के साथ ठाकुर महाशय की कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ग्रामने-सामने मौन माव से ग्रवस्थित रहे। इसके बाद साधक महाशय शिर झुकाकर वहाँ से चुपचाप चले गये।

विस्मित मक्तों का कुतूहल शान्त करने के लिए, तांत्रिक साधक के चले जाने के बाद, ठाकुर महाशय ने सिर्फ इतना ही कहा— "ये चैतन एक महान् शक्तिधर पुरुष हैं। आज इन्हें इनका श्रमीष्ट प्राप्त हो गया।"

एक ऐसी हो घटना ठाकुर महाशय की जन्ममूमि डीङामानिक के निकट-वर्ती गाँव स्वर्णखोला गाँव की है। वहाँ कालिदास कूँ ड़ि नामक एक मक्त निवास करते थे। जिस समय वे कलकत्ता शहर में थे, उन्हें सांघातिक जबर ने शय्याग्रस्त कर दिया था। डाक्टरों ने चिकित्सा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर, रोगी की हालत दिन-दिन विगड़ती ही चली गई।

कालिदास कूँ डिं उस हालत में भी कमजोर ब्रावाज में बारंबार एक ही बात दुहरा रहे हैं—'पता चला है कि राम ठाकुर महाशय इस समय इसी शहर में कहीं ठहरे हुए हैं। तुमलोगों में से कोई जरा उनके पास जाओ, तािक उनके चरणों के दर्शन कर सकूँ। यदि ऐसा न होगा, तो मैं शान्तिपूर्वक शरीर-स्याग नहीं कर सकूँगा।"

किसी व्यक्ति को ठाकुर महाशय के पास मेजा भी गया। उस व्यक्ति के मुख से रोग-ग्रस्त कालिदास कूँड़ि की ग्रातुरता ग्रीर ग्रन्तिम इच्छा सुन लेने के बाद ठाकुर महाशय बोले — "ठोक है, तुम जाओं। मैं कभी ग्राकर उसे देख लूँगा।"

लेकिन दूसरे दिन भी ठाकुर महाशय को किसी दूसरे कार्य में ही व्यस्त देखा गया। कालिदास कूँड़ि के ग्रात्मीय स्वजन और बन्धु-बान्धव की निराशा ग्रीर निरुपायता की कोई सीमा न थी। लोगों को ग्राश्चर्य तब हुन्ना, जब ग्रन्तिम नि:श्वास छोड़ने के पहले रोगी ने अचानक जोर से कहा— 'भ्रजी! तुमलोग जरा रास्ता छाड़ दो। हमारे ठाकुर महाशय आ रहे हैं। ग्रांबिर उन्होंने यहाँ ग्राने की कृपा कर दी।''

मृत्यु की प्रतीक्षा में कुम्हलाये हुए मक्त की आँखों में दिब्य ग्रानन्द की छटा उद्भासित हो उठी। इसके थोड़ी ही देर बाद वह चिर निद्रा में सदा के लिए निमग्न हो गया।

कालिदास कूँ डि़ की जिस दिन मृत्यु हुई, उसके एक दिन बाद किसी मक्त ने ठाकुर महाशय के प्रति उपालम्म और दुःख प्रकट करते हुए कहा— 'हाय! कालिदास बेचारे की बड़ी इच्छा थी कि मरने के पहले वह आपके चरणों के दर्शन कर ले। आपने भी वहाँ जाकर उसे देख छेने का श्राश्वासन संवादवाहक को दिया था, किन्तु वैसा कुछ हुआ नहीं।"

ठाकुर महाशय ने शान्त स्वर में उत्तर दिया—''मैं तो कल कालिदास की रोग-शय्या के पास उपस्थित हुआ था। मैंने उसे और उसने मुझे देख मी लिया।'' अब लोगों को पता चला कि मक्त कालिदास की अन्तिम इच्छा ठाकुर महाशय ने सचमुच पूरी कर दी थी। भले ही प्रन्य लोगों ने न देखा हो, लेकिन अपरिमेय योगजिक्त के बल पर ठाकुर महाशय कालिदास कूँडि का सिरहाने में सूक्ष्म शरीर से उपस्थिन ग्रवश्य हुए थे ग्रीर मुम्बुं ने उनके दर्शन कर लेने के बाद ही शरीर त्यांग किया था।

अजमेर के सेठ शिवराम और उन की पत्नी दुर्गामणि के जीवन में ठाकुर
महाशय का अवतरण भी बड़े अलौकिक ढंग से हुआ था। सेठ दम्पति के
घर में धन-दौलत और सुख-ऐश्वर्यं की कोई कमी नथा। पुत्रों और कत्याओं
की भी कभी नहीं थी। दिन बड़े आनन्द से कट रहे थे। एक दिन अचानक
सेठजी की इच्छा हुई कि पत्नी को साथ लेकर एक फोटो खिचवा लेना
चाहिए। परिणत वयस में दाम्पत्य जीवन की मयुर छवि को चित्र के रूप में
जुगा रखना उन्हें अचानक ही आवश्यक जान पड़ा था।

एक बड़े शहर से कुशल फोटोग्राफर को बुलाया गया। काफी कलाकौशल का प्रदर्शन करके दम्पित का फोटो उसने यंत्र के सहारे खींचा, किन्तु
जब फोटो निगेटिव से उतारे गये चित्र को रासायनिक किया के द्वारा घोकर
साफ किया जाने लगा, तो एक विचित्र छवि देखी गई। पित ग्रौर पत्नी
दोनों के चित्र तो थे ही, लेबिन दोनों के बीच में खड़े थे एक ग्रपरिचित
पुरुष। उन्हें पित-पत्नी दोनों में से एक भी नहीं पहचानते थे। ये बीच में
कहाँ से ग्रा गये, यह प्रश्न उठा। दोनों ही सोचने लगे कि इस व्यक्ति को कहीं
देखा भी हो, तो ग्रब स्मरण नहीं है।

इसके बाद दोनों के मन में उस पुरुष के प्रति दुनिवार आकर्षण दिन-ब-दिन प्रवल होने लगा। रह-रहकर उनकी आकृति आँखों के सामने प्रकट हो जाती और उन्हें गम्भीर भाव में तन्मय कर देती। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि चित्र में जिस पुरुष की आकृति अनायास आ गई है, वे उन दोनों के परम हितैषी कोई सिद्ध महापुरुष हैं। जन्म-जन्मान्तर के किसी पुण्य के फलस्वरूप वह आकृति आप ही उमर आई है, ऐसा मान लेना उनके लिए अनिवार्य हो गया।

घीरे-धीरे सेठ दम्पति के हृदय में बड़ी तीव्र मावना जग पड़ी कि उक्त पुरुष को किसी मी उपाय से कहीं-न-कहीं जाकर अवश्य ढूँढ़ लेना चाहिए।

घर के परिजन ग्रीर बन्धु-बान्धव सेठ दम्पित के इस नवीन संकल्प को सुन-कर चिकत हो उठे। उन्हें इस खब्ती से किठनाई होने लगी। मगर सेठ दम्पित को उस संकल्प से डिगा पाना उनके लिए संभव नहीं हुआ। अन्ततः एक दिन तीयं-यात्रा का कार्यक्रम बनाकर सेठ शिवराम अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल पड़े और उक्त अलौकिक महापुरुष के अनुसन्धान में संलग्न हो गये। वे जहाँ जाते, फोटो में ग्रंकित महापुरुष की आकृति से पिलती-जुलती आकृति का पता ग्रास-पास के लोगों से पूछते। संघान न मिलने पर भी निराश नहीं होते। यही काम उनके लिए ज्ञान और घ्यान का स्थायी विषय बन गया।

दीर्घ काल तक इस प्रकार के स्मरण, मनन ग्रौर निदिध्यासन के कारण सेठ दम्पित के लिए उक्त महापुरुष अन्ततः आराध्य और इष्ट बन बैठे। तीर्थ-स्थानों में दर्शन, पूजा ग्रौर ध्यान के बाद उस चित्र को निकाल कर एक बार देख लेना उन दोनों के लिए ग्रावश्यक हो जाता। चित्र को देखने के बाद उनकी आंखों से अनायास ही प्रेमाश्रु बहने लगते। इस प्रकार तीर्थयात्रा के मार्ग में हो लगभग पन्द्रह वर्ष ध्यतीत हो गये, किन्तु उक्त महापुरुष को ढूँढ़ पाना उनके लिए संमव नहीं हुग्रा।

बृढ़ापे की उम्र में घर छोड़कर दिन-रात यात्रा-पथ पर संलग्न रहना किस तरह और कवतक संभव है, यह प्रश्न एक दिन सेठजी के मन में उठा, तो हार कर वे स्त्रो-सहित काशी में ही बस जाने का निश्चय कर चुके थे। काशी में उनका नित्यकर्म था बड़े तड़के उठकर गंगा-स्नान और तर्पण कर लेना। इसके बाद जप-ध्यान के पश्चात् मोजन कर सेठजी अपनी पत्नी के साथ उसी चित्रवाले महापुष्ठ्य की खोज में काशी की गली-गली को मर दिन छानते रहते। इसी तरह समय ध्यतीत होने लगा।

काशी-वास में भी अनेक वर्ष व्यतीत हो गये। सेठ दम्पित की आशा टूटने लग गई है। अब तो उनके वृद्ध शरीर में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वे पैदल गंगा-तट तक जा सकें। गंगा-स्नान करने के लिए भी अब उन्हें पालकी का सहारा लेना पड़ रहा है, मगर आश्चयं की बात है कि निराशा श्रीर श्रान्ति से भरे बुढ़ापे की अवस्था में ही एक दिन गंगा-तट के मार्ग में उन्हें वह महापुरुष अनायास दिखाई पड़ गये। ठीक उसी तरह से, जिस तरह कि अनायास श्रीर अजाने ही वे एक दिन चित्र में श्रांकित हो गये थे। सेठ दम्पित यह देखकर आनन्द से विह्वल हो गये कि उन दोनों के फोटोग्राफ में जो महापुरुष अदृश्य होकर अवतीर्ण हो आये थे, वे ही उन दोनों के सामने दृश्य शरीर के साथ खड़े हैं। बाद में उन्हें यह भी पता चला कि यह महापुरुष कोई अन्य व्यक्ति नहीं, स्वयं राम ठाकूर ही हैं।

दोनों पति-पत्नी पालकी से उतर कर ठाकुर महाशय के चरणों पर लेट गये। उनकी रुलाई और आनन्द के ग्रश्रु रुकना ही नहीं चाहते। इस दुव्य को देखने के लिए काशो की उस गली में भीड़ इकट्ठी हो गई। सेठ दम्पति की श्रमीष्ट-सिद्धि तो हो गई, पर महापुरुष के चरणों को छोड़कर उन्हें वापस लौटते नहीं देखा गया। वाद में पता चला कि सेठजी पत्नी के सिहत वहीं दण्डवत् मुद्रा में लेटे-लेटे शरीर का त्याग कर चुके हैं। ठाकुर महाशय का दर्शन प्राप्त करना उनके जीवन का चरम श्रमीष्ट था। उस अभीष्ट-पूर्ति के पश्चात् उनके प्राक्तन कर्म-भोग की घड़ी नि:शेष हो गई और उन्हें महापुरुष की कुपा से मुक्ति प्राप्त हो गई।

ठाकुर महाशय ने स्वयं मणिकणिका घाट पर जाकर घीर और निविकार चित्त से अपने हाथों सेठ दम्पति के मृत शरीर का अग्नि-संस्कार सम्पन्न किया। अन्त्येष्टि हो जाने के पश्चात वहाँ से चुपचाप उठकर वे देखते-देखते ही कहीं चले गये। जैसे उन्हें किसी ने आते नहीं देखा था, वैसे ही अन्तर्धान होने के पश्चात् भी वे काशी में फिर देखें नहीं गये।

सेठ शिवराम और उनकी पत्नी दुर्गामणि देवी की निष्ठा, ग्रात्म-समर्पण और इष्ट के प्रति एकात्मता की यह कथा काशी में कानोंकान फैल गई। राम ठाकुर के द्वारा शरणागतों पर की जानेवाली कृपा की ऐसी ग्रगणित कथाएँ श्रव तक लोक-प्रचलित हैं।

ठाकुर महाशय के मक्त आचार्य इन्द्रभूषण वन्दोपाध्याय ने अपने अनुभव के आबार पर एक अन्य मनोरम वृत्तान्त का विवरण दिया है। एक दिन की घटना है कि शाम होने से पहले ही इन्दु बाबू का शिशु-पुत्र कहीं खो गया। कलकत्ते के लिए इन्दु बाबू का परिवार हर दृष्टि से नवागत था। घाट-बाट का कोई पता परिवार के किसी सदस्य को उस समय तक ठीक-ठीक न था। घर के सभी लोग बच्चे के खो जाने से चिन्तित थे। चारों तरफ दौड़-धूप जारो हो गई।

राम ठाकुर उन दिनों पड़ोस के ही एक मक्त के घर पर वहीं ठहरे थे। इस संकट की कथा उन तक पहुँचा दी गई, तो उन्होंने कहा, ''डरने की बात नहीं है। थोड़ी-सी खोजबीन होते ही बच्चा मिल जायगा।''

इन्दु बाबू इतने चिन्तित हो गये थे कि तमाम दैनिक पत्रों में बच्चे के खो जाने की खबर छपवा टी गई। थाना-पुलिस को भी सूचना दो गई और घाट-बाट में खोज करनेवालों को भी हर ग्रीर भेजा गया। ग्रथित पिता की ग्रीर से हर उपाय का सहारा पुत्र को खोजने के कम में लिया जा चुका था।

इसी बीच एक मद्र पुरुष को खोया हुन्ना बच्चा रास्ते में कहीं दिखाई पड़ गया। पूछनाछ करने पर पता चला कि राह भूल जाने के कारण वह म्रबोध बालक जहाँ-तहाँ मटक रहा है। वे उस बच्चे को लेकर पास के थाने पर गये और वहाँ बच्चे को रख ग्राये। दूसरे दिन अखबार में बच्चे के खो जाने का विज्ञापन देखकर वह मद्र पुरुष इन्दु बाबू के घर पर भी जा पहुँचे श्रीर उन्हें पूरी बात बतला दी। इस तरह खोया हुआ पुत्र इन्दु बाबू का पुनः प्राप्त हो गया।

वन्दोपाव्याय महाशय ने इस वृत्तान्त के प्रसंग में इस प्रकार लिखा है-

'बच्चे को खिला-पिला कर पलंग पर लिटा देने के ताद उसकी माँ ने बच्चे से पूछा, 'क्योंजी ! तुम इतनी दूर राह में जहाँ-तहाँ मटकते रहे ! क्या तुम्हें मय नहीं हुन्रा ?' उत्तर में बच्चे ने कहा, 'डर क्यों होता ? ठाकुर महाशय तो मेरे साथ-ही-साथ चल रहे थे। जहाँ राह में बड़ी मीड़ रहती, वहाँ मेरा हाथ पकड़ कर वह इस पार से उस पार मुझे खुद पहुँचा देते थे। हाँ, राह में जब एक मद्र पुरुष ने मुझमे पूछताछ की और मुझे वे अपने साथ ले गये, तभी से ठाकुर महाशय कभी दिखाई नहीं पड़े हैं।' जितनी बार मी पूछताछ की गई, बच्चे ने यही उत्तर दुहरा दिया। पाँच वर्ष का छोटा-सा वालक बात बनाकर ठाकुर महाशय की महिमा का बखान कर रहा होगा, ऐसा सोचना कल्पनातीत है। इसलिए यह निश्चत हो गया कि स्वयं ठाकुर महाज्ञय वालक के साथ-साथ रहकर अदृश्य माव से रास्ते में उसकी रक्षा करते रहे और मद्र पुरुष के पहुँच जाने पर वे श्राश्वस्त हो गये कि अब बच्चे की रक्षा स्वतः हो जायगी। इसके बाद ही वे वहाँ से गायब हो गये होंगे। कहनान होगा कि बच्चे को उक्त प्रकार से संरक्षण देने के बावजूद वे सगरीर उस घर में मी साथ-साथ मौजूद थे, जिस घर में उनके मित बाबू ग्रापने डिक्शन लेने वाले मकान में उन दिनों रहा करते थे।

ठाकुर महाशय के एक अनन्य मक्त थे प्रमात चक्रवर्ती। एक वार उनके घर पर मी ठाकुर महाशय का अलौकिक आविमांव हुआ था और इन्दु बाबू उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। उन दिनों प्रमात बाबू के घर के तीन सदस्य सांघातिक चेवक रोग से आकान्त हो चुके थे। घर के बाहर बैठक में बैठ कर इन्दु बाबू और प्रमात बाबू उसी प्रसंग में चिन्ताकातर हो रहे थे। बीच-बीच में रोगियों के उपचार के प्रसंग में भी बोतचीत चल पड़ती थी। इसी बीच देखा गया कि ठाकुर महाशय सदर दरबाजे से अहाते के भीतर बैठकर बरामदे को पार करते हुए सीधे अन्दर चले गये।

अन्तःपुर में प्रभात बाबू की पन्नी तीनों रोगियों की परिचर्या में संलग्न थीं। दीवार के ऊपर वहीं ठाकुर महाशय की एक फ्रोमदार प्रतिच्छिव उनके सामने लगी थी, जिसका श्रोर भी वे रह-रहकर देख लेती थीं। जब ठाकुर महाशय, को अचानक श्राविमूंत होते हुए देखकर वे उनके बैठने का आसन लाने आँगन की तरफ गईं, तब उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुग्रा कि ठाकुर महाशय सहसा गायब हो गये हैं। सोचने लगीं, 'क्या ठाकुर महाशय केवल रोगियों को दर्शन देने के लिए ही अचानक श्रा गये थे?' हाथ में श्रासन लिये वह खड़ी-खड़ी विमूढ़ माव से इसी प्रश्न पर विचार करती रहीं।

ठाकुर महाशय को घर के मीतर प्रवेश करते हुए इन्दु वाबू और प्रमात बाबू ने मी देखा था, इसलिए वे लोग मी दौड़ कर मीतर पहुँच गये। ग्राखिर ठाकुर महाशय के लिए उपयुक्त ग्रम्पर्थना की व्यवस्था उन्हें भी तो करनी थी! लेकिन अचानक क्या हो गया। चारो तरफ निगाह दौड़ाने पर मी ठाकुर महाशय को वे मीतर के कमरों में कहीं खोज नहीं पाये।

इस वृत्तान्त के प्रसंग में भी इन्दु बावू ने कुछ मनोरंजक पंक्तियाँ लिखी हैं—

''आंगन से लौटकर हमलोग फिर बरामदे पर आ-बैठे और ठाकुर महाशय के अलौकिक आविर्माव और अन्तर्धान पर विचार करने लगे। हमारे मित्र के मानजे ने उस रोगाकान्त अवस्था में ही ठाकुर महाशय को दरवाजे से होकर मीतर आते हुए देखा था। इसलिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि एक ही समय में पाँच व्यक्तियों को एक ही जैसा भ्रम हो गया था! फिर हम लोगों ने उन्हें खुली निगाहों के सामने स्पष्ट आते हुए देखा भी तो था। इसलिए यह मानना ही पड़ेगा कि ठाकुर महाशय उस स्थान पर सक्षरीर उपस्थित अवश्य हुए थे, मले ही उनका आना-जाना पूरे तौर पर अलौकिक रहा हो।

''बाद में पता चला कि जिस समय अद्भूत घटना घटित हुई, उस समय ठाकुर महाशय हरिद्वार में अवस्थान कर रहे थे। दूसरे ही दिन उन्हें पत्र लिखकर घटना का व्योरा दिया गया। पत्रोत्तर मिलने पर पता चला कि जिस घड़ी उक्त घटना घटित हुई थी, उस घड़ी में भी ठाकुर महाशय हरिद्वार में ही अपने मक्तों के बीच बैठे वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ से उनका कहीं आना-जाना नहीं हुआ था। कोई-कोई महापुरुष एक ही समय में अनेक स्थानों पर विद्यमान देखे गये हैं। योग-विमूति के सम्बन्ध में ऐसा लोक-प्रवाद अश्रुतपूर्व नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपने मक्त के घर में ठाकुर महाशय उस समय दिव्य शरीर से अवश्य ही आविर्मूत हुए होंगे। ऐसा न मानने का कोई उचित कारण हमें नहीं जान पड़ा।''

वाद में पता चला कि सांघातिक रोग से ग्रस्त तीन जनों के जरिये छूत फैलने के डर से प्रमात वाबू की पत्नी वेतरह घबरा गई थीं और उन्होंने आत्तं होकर मन-ही-मन ठाकुर महाशय के प्रति परित्राण की गुहार की थीं। लोगों को, इसीलिए, यह अनुमान कर लेने की सुविधा थी कि ठाकुर महाशय के उस ग्रद्भुत ग्राविमांव का कारण वे प्रमात बाबू की पत्नी की उसी आत्तं प्राथंना को मान लें।

उस ग्राविमीव के रहस्य के सम्बन्ध में कुछलोगों ने, बाद में ठाकुर महाशय से मी प्रश्त किया था। ठाकुर महाशय ने हैंस कर केवल इतना कहा, "इस तरह की बात तो हुआ ही करती है।"

राम ठाकुर ब्रह्मज्ञ के रूप में विश्वत महापुरुष थे। योग और तंत्र के शिखर पर वे श्रविष्ठित हो चुके थे। सावक जीवन की उच्चतम ऋ द्धि-सिद्धि वे हस्तगत कर चुके थे। इसीलिए उनके जीवन में वारंवार श्राइचयं-जनक विश्वति-लीला के दृष्टान्त उपस्थित होते रहे। श्रात्तंजन का कन्दन जब उनके हृदय को श्राचात देता, तब शक्तिघर महापुरुष की अद्भृत ऐश्वयं-विश्वति परित्राण बन कर प्रकट हो जाया करती। इस प्रकार जाने-ग्रजाने खेल-कौतुक के रूप में ही अनक शरणागत जन को उनकी कृपा से मुक्ति श्रीर शान्ति प्राप्त होती रही।

लोकोत्तर ऐक्वयं और शक्ति से सम्पन्न महापुक्ष का जन-साधारण के बीच एक दूसरा ही स्निग्ध-मधुर, करूण-सुन्दर मानवीय रूप देखा जा सकता था। इस मानवीय रूप में वे अपने मक्तों के परम बन्धु और आत्मीय सखा होकर ही प्रतीत होते थे। उस समय योग और तंत्र-सिद्धि की विभूति की विद्युच्छटा का पता नहीं चलता। सहज-सुन्दर प्रेम की धारा से भीगी हुई धनिष्ठता और हास-परिहास के द्वारा जीवन के सहज धरातल पर अपनापन प्रकट कर देना भी वैसी स्थिति में यथेष्ट हो जाता।

ठाकुर महाशय के इस मानवीय रूप में भी मधुरता, स्निग्वता श्रीर सहजता का एक ऐसा उज्ज्जव प्रकाश रहा करता, जो श्राश्रित जनों की श्राश्वस्त और प्रसन्न कर देने के लिए पर्याप्त था।

पंचू वाबू नामक एक सज्जन ठाकुर महाशय के बड़े वशंवद मक्त और सेवा-परायण अनुचर थे। जब मा मौका मिलता, वे ठाकुर महाशय की सेवा का अवसर हाथोंहाथ उठा लेने में सबसे आगे हो जाते। उस बार वे घूमते-घूमते ठाकुर महाशय के साथ ही वृन्दावन जा पहुंचे। वहाँ भक्तों और सेवकों की और स्थानों की तरह भीड़ ठाकुर महाशय के आसपास न थी। इसलिए पंचू बाबू ने सोचा कि अच्छा मौका हाथ लगा है। जीमर कर सेवा करने का लाम अकेले ही उठा लेना है।

लेकिन उनके मन की यह बात ठाकुर महाशय ताड़ गये। मोर होते ही उन्हें जोर-जबरदस्ती करके, यमुना के तट की ओर मेज दिया। यमुना-तट पर जाकर शीघ्र ही स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो धूप लगते ही बालू की धरती तबे की तरह जजने लग जायगी। ठाकुर की बात मानकर वे यम्ना-तट पर चले तो गये, लेकिन लौट कर ग्राये, तो सिर पर हाथ रखकर बैठ गये। देखा कि ठाकुर महाशय उनके लिए तरकारी पकाने में संलग्न हैं। साग-माजी उनके पहले ही बना चुके हैं। इतना ही नहीं, स्थान को लीप-पोत कर मी साफ कर चुके हैं और मात की हाँड़ी भी चढ़ी हुई है। एक पतीली में पकी हुई दाल भी टम-टम शब्द कर रही है।

सेवा की इच्छा रखनेवाले उस मक्त का तो होश ही गायव हो गया क्योंकि उसे पता था कि ठाकुर महाशय स्वयं भोजन नहीं करते। कभी खजूर के एक-दो फल, कुछ मुनक्के प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जल पी-लेना ही उनके लिए पर्याप्त है। वृन्दावन में यही क्रम श्रन्त तक चलता रहा। पंचू बाबू लाख-लाख चेड्टा करते, मगर उनका कोई वश चल नहीं पाता। ठाकुर महाशय रोज प्रातःकाल उन्हें यमुना स्नान करने के लिए भेज देते श्रीर जब तक वे लौटें, तब तक सारे कार्य ग्रपने हाथों ठाकुर महाशय स्वयं सम्पन्न कर लेते। पंचू बाबू बड़े परामव में पड़ गये। ठाकुर महाशय की सेवा करने की लालसा पूरी करने ग्राये थे, मगर उलटे ठाकुर महाशय ही उनकी सेवा करते रह गये।

मगर पंचू बाब की विपत्ति का ग्रन्त इतने ही से नहीं हुग्रा। उस समय ग्रीक्म का समय था। धूप इतनी कड़ी थी कि दोपहर को घर से बाहर निकलना किसी के लिए सम्मव ही नहीं था। पंचू बाबू चाहते थे कि कोई ऐसी बात चला दी जाय कि ताप की वह वेला ठाकुर महाशय के साथ घर के मीतर ही व्यतीत हो जाया करे। कभी विराम पाकर थोड़ी देर के निए दोपहर-वेला में सो जाना, सो भी वृन्दावन के ग्रीक्म की दुपहरी में, स्वामाविक ही था। बीच-बीच में पंचू बाबू की ग्रांखें, इसलिए लग जातीं ग्रीर नींद की झपकी वे ले-लिया करते। ऐसी हालत में चौंक कर उठने के बाद वे ग्रचानक देखते कि ठाकुर महाशय उनके सिरहाने में बैठे पंखा झल रहे हैं ग्रथवा भींगे करड़े से उनका शरीर पोंछ रहे हैं।

ठाकुर महाशय के हाथ से इस तरह सेवा लेना निश्चय ही पंचू बाबू-जैने मक्त के लिए मयंकर अपराध है— ऐसा मानकर वे हतप्रम और लिजत हो जाया करते। बार-बार इच्छा होती थी कि बृन्दावन छोड़कर कहीं भाग जाऊँ, मगर ठाकुर महाशय को अकेला छोड़कर भाग जाना भी उनके लिए किसी प्रकार सम्भव नहीं हुआ।

एक दिन तो यह असमंजस श्रीर श्रिषक असह्य हो उठा। घर का नौकर बीमार हो गया था। श्राज शाम को वह काम करने न आएगा। ग्रीष्मकाल में वृन्दावन के गहरे कुँए से पानी खींचना श्रत्यन्त किठन कार्य है। मुख्यतः इसी काम के लिए वहाँ नौकर की जरूरत सबको हो जाती है। ऐसी परि-स्थित में पंचू बाबू करें तो क्या करें? रात के समय तो कोई किठनाई नहीं होगी, क्योंकि ठाकुर महाशय केवल एक ग्लास जल ही पीकर सारी रात के लिए निश्चित हो जाया करते हैं। पंचू बाब मी रात में बाजार से तरकारी और पूड़ियाँ खरीदकर ले श्राते हैं और उसी से उनका काम चल जाता है। मगर दूसरे दिन सुधह के बाद जल की समस्या अवश्य विकराल हो उठेगी।

खोज-बीन करने के बाद पंचू बाबू ने देला कि घर में रखें गये सभी घड़े जल से भरे हुए हैं और वाल्टियों में भी पूरा जल भरा है। यह देलकर उन्हें भरोसा हो गया कि इतना पानी तो कल मध्याह्न काल तक के लिए निश्चय ही पर्याप्त है। पंचू महाशय ने सोचा कि यदि नौकर कल समय पर पानी देने नहीं श्राया, तब भी श्राधे दिन का काम चल जायगा। बाद के लिए पानी भर लाने का काम वे किसी प्रकार स्वयं कर लेंगे। ठाकुर महाशय से जब उन्होंने यह बात कही, तो उनकी योजना का समयंन उन्होंने भी प्रसन्नतापूर्वक कर दिया।

शाम होने पर पंचू बाबू डेरे से निकल कर बाजार की तरफ चले। थोड़ी ही दूर पर हलवाइयों की दूकानें हैं, जहाँ से लौटते समय वे अपने लिए तरकारी और पूड़ियाँ खरीद कर ले आवेंगे। जब बाजार से वे लौटे और घर में प्रवेश किया, तो मीतर का दृश्य देखकर वे हक्के-बक्के रह गये। देखते हैं कि ठाकुर महाशय इसी बीच घर के हर वर्तन में प्रचुर जल भर-कर घर की सफाई में लगे हैं। पंचू बाबू को देखते ही सब काम छोड़कर चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गये, मानो किसी ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। पंचू बाबू देर तक खड़े-खड़े पछताते रहे, मगर मुँह से एक शब्द भी बोल पाना उनके लिए संमव नहीं हुआ।

ठाकुर महाशय के अन्तस्तल में अपने मक्तों, सेवकों और स्वजनों के प्रति जो अगाध प्रेम भरा था, उसको समझ पाने की शक्ति पंचू बायू में तब तक न थी। उन्होंने सोवा, 'मना ठाकुर महाराय ने जो जल मरा है, उसका उपयोग अपने लिए पंचू बाबू कैसे करेंगे ? क्या ठाकुर महाराय के मरे हुए जल से हाथ-पाँव धोना अपराध न होगा ?' सोचते-सोचते चिल्लाकर बोले— 'यह जो इतना जल मरकर ले आये हैं, उसका क्या प्रयोजन था? इतने जल से मेरा श्राद्ध होगा या आपका ?'' ठाकुर महाराय सिर झुकाये चुपचाप खड़े रहे, मानो उनसे कोई अपराध हो गया हो। सारा जल फेंककर पंचू बाबू उन पात्रों को अपने मरे जल से रात मर जगकर भरते रहे।

दूसरे दिन वे ठाकुर महाशय को पकड़कर अपने साथ वापस कलकत्ता चले गये। कोई मक्त चाहे भी, तो ठाकुर महाशय की सेवा कैसे वर पायेगा? वे तो कुछ करने ही नहीं देते! पंचू बाबू ने रास्ते में वार-वार उनसे इतना ही पूछा, "प्रापकी सेवा करना मेरा घमं था या मेरी सेवा करना आपका कर्त्तव्य?" ठाकुर महाशय ने वीर स्वर में इतना ही कहा— "श्ररे, ऐसी बातों के लिए चिन्ता मत किया करो। इसमें कोई दोष नहीं है।"

ठाकुर महाशय को स्वयं तो कुछ भी खाने की आवश्यकता न थी, मगर मनतों को मूँगफली खिला देने का उन्हें बेहद शौक था। डाक्टर इन्द्रभूषण वन्दोपाध्याय लिखते हैं— ''उन दिनों ठाकुर महाशय हेदो नामक स्थान पर रहते थे। बेंच पर मैं भी उनके साथ वैठा था। एक मूँगफली बेचनेवाला उधर होकर गुजरा। ठाकुर महाशय ने कहा— 'ये दो पैसे लो और मूँगफली खरीद कर छे आश्रो।' बाद में मूँगफली का पूरा ठोंगा उन्होंने मेरे सामने रख दिया। मूँगफली का एक दाना उन्होंने अपने मुख में भी रख लिया। शेष सभी मैं खा जाऊँ, यही उनका अभिश्राय था। मैं उनकी आज्ञा मानकर मूँगफली खाने में संलग्न हो गया। बीच-बीच में सोचता रहा कि इस तरह पास में बिठाकर मुझे मूँगफली खिलाने में ठाकुर महाशय को क्यों इतनी असन्नता हो रही है। हृदय ने उत्तर दिया, 'मन्त के प्रति महापुरुष के अपना-पन का यह भी एक तरीका ही रहा होगा।'

राम ठाकुर महाशय उस बार कलकत्ता आयो, तो अपने एक भक्त के मेस में ठहर गये। कुछ दिनों तक वे निर्जन एकान्त में रहना चाहते थे, इसलिए अपने आने की खबर किसी को होने न दी। फिर भी दूसरे ही दिन अचानक एक नौजवान उनके पास आकर उपस्थित हो गया। उसने ठाकुर महाशय से एक भक्त-परिवार की विपत्ति की कथा सुनाई। भक्त के पास कुछ नकद जमा है, जिसे उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के किसी व्यक्ति को तभी दिया जा सकता है, यदि कोई घनिष्ठ आत्मीय अथवा जिम्मेदौर व्यक्ति उसकी पात्रता को अदालत में जाकर प्रमाणित कर दे। युवक को तो लगता है कि अदालत में जाकर शिनास्त करनेवाले सबसे अधिक उपयुक्त पुरुष ठाकुर महाशय ही हैं। इसका एक कारण तो यही है कि उस मृत व्यक्ति को ठाकुर महाशय बहुत दिनों से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरा कारण यह है कि पूरे बंगाल में ठाकुर महाशय से अधिक जिम्मेदार और अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति ढूँ इने पर भी नहीं मिलेगा। युवक बड़ी देर तक इसके लिए ठाकुर महाशय से अनुरोध करता रहा। वह इतना सीधा और अजान था कि ठाकुर महाशय-जैसे व्यक्ति को अपने छोटे-से सांसारिक कार्य के लिए व्यस्त करने में किसी प्रकार के अनौचित्य का भान नहीं कर पा रहा था। ठाकुर महाशय भी अदालत जाकर शिनास्त कर देने के लिए तुरत राजो हो गये। उन्होंने कहा, "यह काम मेरे अलावा कोई दूसरा करे, यह अच्छा भी तो नहीं लगता! चलो, कानून का यह मामला मैं हो चलकर निपटा देता हूँ।"

दूसरे दिन दस बजने के पहले ही ठाकुर महाशय जामा-कुरता पहन कर अदालत में पहुँच गये श्रौर उस युवक के इन्तजार में चहलकदमो करने लगे।

संयोग की बात थी कि ठाकुर महाशय के एक स्नेहास्पद मक्त डाँ० प्रभात चक्रवर्ती उसी समय वहाँ आ-पहुँचे। ठाकुर महाशय को वहाँ देखकर वे अत्यन्त विस्मित हुए। उन्हें पता न था कि मक्तों के प्रति असीम प्रेम के कारण ठाकुर महाशय को कैसे कैसे कामों में हाथ डालने की जरूरत पड़ जाया करती है।

प्रमात बाबू को सामने देखकर ठाकुर महाशय सकपका गये। पता नहीं, ग्रब यह एक-एक बात खोद-खोदकर पूछने लगेंगे और हर बात का उत्तर दे पाना ठाकुर महाशय के लिए क्या संभव हो पायगा ?

प्रमात बाबू ने छूटते ही पूछा — 'श्राप भला यहाँ इस समय क्या करने श्राये हैं ?"

ठाकुर महाशय चुप रहे। प्रभात बाबू ठाकुर महाशय के बाल-सरल स्वभाव से परिचित थे। इसिलए कड़ककर उन्होंने कहा— "मैं पूछ रहा हूँ कि इस समय इस तरह सज-धज कर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? जल्दी जवाव क्यों नहीं देते ?"

ठाकुर महाशय से कोई उत्तर देते न बना। उनको चुप देखकर प्रमात बाबू का सन्देह और भी पक्का हो गया। वे बगल के एक घर में जाकर जोर-जोर से गर्जन करने लगे। इसी बीच ठाकुर महाशय को अदालत के कठघरे में ले चलने के लिए वह नौजवान आ पहुँचा। उसनें प्रभात बाबू को अपना अभीष्ट साफ-साफ बता दिया। सुनते ही प्रभात बाब् आग-बब्ला हो उठे। उन्होने बड़ी कठोर माषा में युवक की भर्सना करते हुए कहा—''शरम नहीं आती है? अपनी गरज से इतने बेहाल हो कि इतने बड़े महापुरुष को अदालत के कठघरे में ले जाना चाहते हो?"

नौजवान को अपनी भूल का अहसास होने लगा। उसे पदचात्ताप होने लगा कि सचमुच सर्वजन श्रद्धेय ब्रह्मज्ञ महापुरुष राम ठाकुर को अपने सांसारिक कार्य के लिए श्रदालत में खींच लाने का भयंकर दुष्कर्म वह करने जा रहा था। यह काम तो किसी दूसरे ब्यक्ति के द्वारा ही कराना उचित होता।

युवक ने अत्यन्त पछतावे के स्वर में ठाकुर महाशय के पास जाकर निवेदन किया, "मुझे माफ किया जाय। समझ न पाने के कारण ही मुझसे ऐसा अपराब हो गया। अपने छोटे-से सांसारिक स्वार्थ के लिए आप-जैसे महापुरुष को अदालत क श्रहाते में लाना निश्वय ही बहुत बड़ी गलती है। मेरी इस अविवेचना को श्राप कृपया क्षमा कर दें।"

ठाकुर महाशय ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, ''अजी ! ऐसी कोई बात नहीं। इसमें पछताने का क्या काम है ? प्रभात बाबू का चले, तो वह तो मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे। वे स्नेह के कारण इसी तरह डाँटते-बिगड़ते रहते हैं। तुम इसके लिए जरा भी दुःख मत करो।''

एक बार ठाकुर महाशय मुजफ्करपुर के रोहिणी मजुमदार नामक अपने एक श्रद्धालु मक्त के घर पर आ-टिके। उस दिन ग्रन्य मक्तों की मीड़ भी वहीं इकट्ठी हो गई। अध्यादम के प्रसंग में ग्रौर धार्मिक विधि-निषेधों के सम्बन्ध में एक से बढ़कर एक चर्चा होती रही। इसी बीच रोहिणी बाबू की पत्नी ग्रमावट का एक खण्ड हाथ में लेकर आ पहुँची। उन्होंने उपस्थित अतिथि-मण्डली को बताया कि ग्रमावट का उतना बड़ा टुकड़ा उनके घर की छत पर एक कौआ चुपचाप डाल गया है। ग्रचरज की बात यह है कि उस अमावट पर न तो कौए का चोंच का दाग लगा है, न चगुल का। ग्रब इस ग्रमावट के टुकड़े का क्या किया जाय ? समस्या यही आ गई है।

ठाकुर ने हँसते हुए कहा— 'ग्रमावट के बारे में इतनी चिन्ता करने की जरूरत भी क्या है ? पित्र चीज है। प्रसाद मानकर शिरोधार्य कर लो और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब के बीच उस प्रसाद को बाँट कर ग्रहण कर लो।"

ठाकुर महाशय की आज्ञा मिलने भर की देर थो। कौए के द्वारा लाये गये प्रसाद को खाकर समी बेहद प्रसन्न हुए। अमावट का स्वाद बस्तुत: अपूर्व था। कौए की चोंच लगने के कारण जूठा हो गया — ऐसी कल्पना किसी के मन में नहीं आई।

इसके कुछ ही दिन बाद पटना जिले के अपने एक मक्त के घर ठाकुर महाशय को जाना था। यथासमय वे वहाँ पहुँच भी गये। उन्हें अपने वीच पाकर परिवार के सभी सदस्य आह्वादित हो उठे, किन्तु गृह-स्वामिनी जब सामने ग्राईं, तो वे ग्रपने मन को कसक को छिपा नहीं पाईं। ठाकुर महाशय के चरणों में प्रणाम कर वे चुपचाप खड़ी रहीं। ग्रजाने ही उनकी ग्रांखों से आंसू वह रहे थे, जिन्हें वे ग्रांचल से पोछने लगीं।

ठाकुर महाशय उनके मन का भाव ताड़ कर स्निग्ध स्वर में बोले, "ग्रमावट तैयार करने के लिए जो मैंने कह रखा था, उसे कौग्रा लेकर उड़ गया। इसीलिए तो रो रही हो? चिन्ता करने की कोई बात नहीं। कौए ने तुम्हारा वह सन्देश ठीक समय पर मेरे पास पहुँचा दिया। उस निरपराध पक्षी पर कोध करने की जरूरत नहीं। उस अमावट को प्रसाद के रूप में ग्रापस में बाँटकर पूरो भक्त-मण्डली सराह-सराह कर खा गई। नुम्हारा परिश्रय व्यर्थ नहीं गया।

ठाकुर महाशय के मुँह से यह लीला-प्रसंग सुनकर रोती हुई गृह-पत्नी प्रसन्नता के मारे मुस्कुरा उठीं। किन्तु उपस्थित सज्जनों को कुछ समझ में न आया। वे हक्के-बक्के होकर ठाकुर महाशय के मुँह की तरफ ताकने लगे। बाद में पूरी बात जानकर उन्हें ठाकुर महाशय की कुपा-लीला का यह रहस्य मालूम हो गया कि पटने जिले के उस गाँव से अमावट का टुकड़ा लेकर कोई कौआ मुजफ्फरपुर के रोहिणी मजुमदार के घर पर यथासमय किस तरह पहुँचा आया था।

पूरी बात इस तरह थी। लगभग एक पखवारा पहले उक्त महिला ने अमावट का एक टुकड़ा बड़े यत्न से ठाकुर महाशय के निमित्त तैयार किया था। बड़ी आकांक्षा थी कि ठाकुर महाशय आयेंगे, तो उनके सामने नैवेद्य के रूप में अमावट का टुकड़ा वह अपने हाथों प्रस्तुत करेगो। उस दिन धूप में सूखने के लिए अमावट के टुकड़े को उसने आंगन में डाल दिया था कि अचानक ही एक कौआ कहीं से उड़कर आया और उतने बड़े टुकड़े को चोंच से उठाकर देखते-देखते गायब हो गया। ठाकुर के नैवेद्य को कौआ इस तरह चुराकर जूठा कर दे, यह अपशकुन की बात जान पड़ी। इसी

कारण ठाकुर महाशय को देखकर वह रोने लगी थी। लेकिन पूरी कहानी सुन लेने के बाद वह बेतरह ग्राह्मादित हो उठी।

महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि ठाकुर महाशय भक्तों के अन्तर वे दु:ख का ही निवारण नहीं करते, वे अपनी योग-विभूति के द्वारा उसके प्रेम को भी ग्रहण कर लेते हैं। ठाकुर महाशय स्वयं तो भोजन करते नहीं, किन्तु-मक्त महिला की अभिलाषा पूर्ति के जिए उन्होंने कौए को दूत बनाकर अपना नैवेद्य ठीक समय पर मँगवा लिया था।

ठाकुर महाशय की इस कृवा-लीला की कहानी सुनकर उपस्थित भक्तों की आँखें ग्रानन्दाश्रु से छलछला उठीं।

ठाकुर महाशय के अलौकिक ग्राविर्माव के सम्बन्ध में भक्तों के बीच असंख्य ग्राइवर्यजनक ग्रनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं। भक्तों के जीवन में उनकी ग्रपेक्षा केवल दैनन्दिन जीवन की रसानुमूति के लिए ही नहीं, जीवन के उत्तर-तत्त्व— कल्याण ग्रीर समाधान के निमित्त भी आवश्यक है।

ठाकुर महाशय के एक आश्रित भक्त-गरिव।र के भाइयों में घोर ग्रनवन ठन गई थी। परिवार था भी प्रचूर सम्पत्तिशाली। यदि भाइयों के बीच का मनोमालिन्य खर्म नहीं हो जाता, तो उस परिवार का सर्वनाश श्रापसी झगड़े के कारण अवश्यम्भावी हो जायगा - इस चिन्ता से उस परिवार के सभी हितैषी घीरे-घीरे चिन्तित हो उठे।

सबसे बड़े माई एक दिन कलकत्ते के कॉलेज स्ट्रीट के मोड़ पर खड़ी अपनी कार में बैठने ही जा रहे थे कि उन्होंने उस गाड़ी के पास अचानक ठाकुर महाशय को खड़ा होते हुए देखा। प्रश्न उठा, ''अचानक ठाकुर महाशय यहाँ कैसे आ गये?'' उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कलकत्ता में विद्यमान रहने के बावजूद ठ'कुर महाशय ने उनलोगों को खबर क्यों नहीं मेजी।

उसी विमूढ़ अवस्था में उन्होंने ठाकुर महाशय को साध्टाङ्ग प्रणाम किया। किर उन्हें आदरपूर्वक अपनी गाड़ी में बैठने का आग्रह वे करने लगे। किन्तु ठाकुर महाशय उनकी श्रोर देखे बिना ही आप-ही श्राप घुनघुनाने लगे—''राजा धुतराष्ट्र के तो सौ बेटे थे। उन बेटों के चरित्र की निन्दा की कहानियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं। कुकर्म भी उन्होंने बहुतेरे किये, लेकिन पूरा महाभारत पढ़ जाने पर भी यह तो पता नहीं चलता कि उन सौ भाइयों के बीच ग्रापसी कलह तो दूर रहे, कभी आपसी मतभेद मी हुआ हो।"

ठाकुर महाशय की परम शान्त, निविकार बात भवत के हृदय में तेज छुरे की तरह बिंघ गई। छोटे भाइयों के प्रति मन में जो उद्वेग, ईव्या ग्रीर कोघ की मावना पुञ्जीमूत थी, वह एक क्षण में ही अचानक समाप्त हो गई। अपने माइयों के प्रति उनके हृदय में उदारता उमड़ ग्राई। माइयों का ग्रापसी विरोध उसी मुहूर्त्त के साथ भाप बनकर उड़ गया।

मक्त का मन ग्रव हल्का हो गया था। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि सम्पत्ति को लेकर जो तकरार है, उसकी जड़ को आज ही खोदकर फेंक देना चाहिए। ठाकुर महाशय को गांडी में बैठाकर कुछ मिनट की खातिर गाड़ी से उतर कर दफ्तर तक हो ग्राने की अनुमित उन्होंने ठाकुर महाशय से माँगी। एक काम निपटा कर ग्रीर कमंचारियों को उस सिलसिले में निर्देश देकर वे क्षण मर में ही लौट आयेंगे, ऐसा बता कर वे यथास्थान के लिए रवाना हुए और थोड़ी ही देर में काम निपटा कर अपनी खड़ी गाड़ी के पास वापस लौट आये।

लौटने पर उन्होंने देखा कि गाड़ी खाली है और ठाकुर महाशय इतनी ही देर में कहाँ चले गये, इसका पता ही नहीं चल पाता। उन्होंने ठाकुर महाशय को खोजने की हर संभव चेष्टा की, किन्तु कोई खोज-खबर न मिली। अन्त में इष्ट-मित्रों से सलाह लेकर वे ठाकुर महाशय के एक विशिष्ट भक्त के पास चिट्ठी लिखी। वे विशिष्ट भक्त थे केन्द्रीय घारा-सभा के श्री सत्येन मित्र। वे उन दिनों शिमला में थे। उन्हें शिमला के पते पर चिट्ठी मेज दी गई। यथासमय पत्रोत्तर भी आया। पत्रोत्तर में जो बात बताई गई थी, वह और भी आश्चर्यजनक थी। पत्रोत्तर में सत्येन बाबू ने लिखा था, "लगभग एक महीने से ठाकुर महाशय शिमला में हो अवस्थान कर रहे हैं। सो भी, उन्हीं के डेरे पर। आज भी वे वहीं हैं। इस पूरी अविध में एक क्षण के लिए भी वे शिमला से बाहर कभी नहीं गये!"

एक बार ठाकुर महाशय मुजिक्तरपुर के श्री रोहिणी मजुमदार के स्नावास पर अवस्थान कर रहे थे। उन्हें देखने के लिए बहुतेरे मक्तों की मण्डली आ जमी थी। उन लोगों के मोजन के लिए रात में मांसाहार की पहले से ही ज्यवस्था हो चूकी थी। मोजन करने के लिए वे उठने ही बाले थे कि ठाकुर महाशय ने कहा, ''मैं भी मांस खाऊँगा। थोड़ा-सा मुझे भी दे जाना।''

गृहस्वामिनी ने ठाकुर महाशय का जब यह अनुरोध सुना, तो वह आश्चर्य और प्रसन्नता के मारे चंचल हो उठीं। ठाकुर भोजन नहीं करते—यह बात सभी जानते थे। मगर, आज उस एरिवार पर असीम कृपा करके वे मांस-मोजन के लिए भी आप ही तैथार हो गये हैं, इस पर विश्वास करना भी किसी के लिए कम कठिन नथा। वह चटपट बाहर की आमिष पाठशाला में गईं और एक कटोरे में भर कर पका मांस ले आईं। ठाकुर महाशय देखते राम ठाकुर ] [ २३३

ही देवते कटोरा मर मांस उठाकर निगल गये और बोले, ''ग्रीर ले आग्रो, ग्रीर चाहिए।''

रोहिणी बाबू की पत्नी के आनन्द की कोई सीमा न रही। ठाकुर महाशय को वह वारंबार सयत्न परोस कर मांसाहार कराती रही। बार-बार कटोरा मरकर मांस ले आया जाता है ग्रीर ठाकुर महाशय क्षण मर में उसे निगल कर कटोरे को खाली कर देते हैं। अन्ततः अतिथि-मक्तों को खिलाने के लिए पकाये गये हाँड़ी भर मांस का एक-एक टुकड़ा ठाकुर महाशय ने स्वयं उदरस्थ कर लिया। दूसरों के लिए मांस का एक टुकड़ा तो कौन कहे, चम्मच मर सिक्ग्रा भी न बचा।

एक ही घंटे के बाद ठाकुर महाशय के पेट में भीषण वेदना होने लगी।
रह-रह कर दस्त के दौरे पड़ने लगे। तीन दिनों तक उन्हें पेट की घोर यन्त्रणा
भोगनी पड़ी।

जब स्वस्य हुए, तब प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने हँसते हुए गृहस्वामी को बतलाया, 'तुम्हारे यहाँ जो मांस पका था, वह नितान्त विषावत था। मैं ही था कि वह मांस खाकर भी जीवित बच गया। प्रतिथि-भक्तों को यदि तुमने वह मांस खिला दिया होता, तो वे सब-के-सब बीमार ही नहीं पड़ते, उनमें से कुछ का जीवनान्त भी अवश्यम्मावी था। तुनको बदनामी से बचाने का एक ही उपाय था कि मैं स्वयं ही वह मांस उदरस्थ कर डालूँ। अन्तत: वही करना भा पड़ा।"

श्री रोहिणी मजुमदार ने कहा — "तब तो वह मांस फेंक देना ही अच्छा होता। आपको स्वयं इतना कष्ट सहने की क्या जरूरत थी?"

ठाकुर महाशय ने कोमल-मबूर स्वर में उत्तर दिया—''अरे, फेंक देने पर क्या गृहिणी को कष्ट नहीं होता ? कितने यस्त से उन्होंने वह सुस्वादु मांस तैयार किया था ? ग्रीर फिर फेंक देने पर कुते, बिल्लियाँ, कीवे-जैसे जंतुग्रों के पेट में तो मांस का पड़ना अनिवार्य ही होता । उनकी जान भी तो जान ही है ! उस मांस को जो खाता, वही मर जाता।"

कमी-कमी ठाकुर महाशय मक्तों के रोग को अपने शरीर में खींच लेते और उस रोग की पीड़ा स्वयं मोगते रहते। किसी-किसी मक्त के मन में शंका होती कि ठाकुर महाशय तो शक्ति सम्पन्न सिद्ध महापुरुष हैं। इनकी इच्छा-मात्र से बड़ी-से-बड़ी व्याधि क्षण मर में निमूल हो जा सकती है। मगर यदि ऐसा है, तो वे स्वयं रोग से पीड़ित होकर किसलिए इस तरह कराहते रहते हैं ? दूसरों का रोग भोगना आवश्यक क्यों होता है ? रोग को गायब ही कर देना क्या इनकी सामर्थ्य से बाहर की बात है ?

एक भक्त के मन की इस उधेड़बुन को भाँप कर ठाकुर महाशय ने उसी दिन प्रसन्नतापूर्वक कहा, ''दु:ख भोग लेने के अलावा प्रारब्ध का दण्ड मिटाने का कोई अन्य उपाय नहीं है। योग-विभूति के द्वारा यदि रोग को मिटा दिया जाय तो प्रारब्ध-मोग पावना बनकर जमा रह जाता है। बाद में एक-न-एक दिन वह और भी यन्त्रणामय होकर घावा बोल देता है। इसीलिए शरीर को जो कष्ट भोगना है, उस कष्ट को अन्य देह के द्वारा भोग कर ही नि शेष कर देना उत्तम रपाय है। ऐसा करने में थोड़ा शारीरिक कष्ट तो होता है. मगर प्रारब्ध-भोग का ऋण निर्मूल हो जाता है।"

कमी-कभी दूसरों के रोग को ग्रथने शरीर पर ले-लेने के कारण ठाकुर महाशय बड़ी विपत्ति में पड़ जाते। डॉक्टर इन्दुभूषण वन्दोपाध्याय ने अपनी जानकारी के आधार पर इस प्रसंग में इस तरह लिखा है—

'एक दिन मेरे ५०, सी० वीडन स्ट्रीट वाले आवास के बैठकखाने की कोठरी में ढाका शक्ति औपघालय के कविराज श्री जानकीनाथ दास गुप्त के साथ-साथ मैं भी ठाकुर महाशय के आमने-सामने आकर बैठ गया था। उस समय हम दोनों ने एक बारवर्षजनक वृत्तान्त का प्रत्यक्ष अनुभव किया। हम दोनों ने देखा कि आधे वण्टे के मीतर ही ठाकुर महोशय की हथेलियों पर और छाती पर चेचक के दाने उग श्राये हैं। कविराज महाशय ने विधिपूर्वक परीक्षा की, तो पता चला कि यह मारक रोग का लक्षण है। एकान्त में ले जाकर कविराज महाशय ने मुझे सावधान कर दिया और आइवासन दिया कि शीघ्र ही वे औषिध और उपचार की उचित व्यवस्था कराने का यत्न करेंगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने दवाएँ मिजवा दीं। कविराज महाशय के चले . जाने पर ठाकुर महाजय ने हँसते - हँसते कहा, 'उबर एकान्त में ले जाकर तुम्हें कविराज महाशय ने जो कहा है, वह ठीक ही है। इतनी ही देर में मेरी हथेलियों पर ग्रीर छाती पर जो फफोले उमर ग्राये हैं, वे मारात्मक चेचक के ही दाने हैं। किन्तु वैद्य होने के बावजूद वे इस तरह डर क्यों गये ? इसकी चिकित्सा के लिए किसी औषिव की ग्रावश्यकता न होगी। मारात्मक श्रीर खुतहा रोग तो यह है ही, मगर किसी ग्रनिष्ट की आशंका नहीं है।"

ऐसा कहकर ठाकुर महाशय अपनी उँगली से चेचक के उन दानों को दबाने लगे, और घंटे मर के मीतर ही सारे दाने गायव हो गये। वार-वार

पूछताछ करने पर उन्होंने इतना ही स्वीकार किया कि बहुत दिन पहले चेचक के एक मरणासन्न रोगी को उन्होंने रोग-मुक्त कर दिया था। उसी का ऋण-शोध करने के लिए चेचक के वे दाने कमी-कमी ठाकुर महाशय के शरीर में निकल आते हैं और फिर ठाकुर महाशय की उँगलियों का स्पर्श पाकर शान्त हो जाते हैं।

चाँदगुर में रहते समय ठाकुर महाशय उस वार वेसिलरी आमाशय रोग के सांघातिक आक्रमण से शय्या-ग्रस्त हो गये। स्थानीय चिकित्सकों की श्रौषिध श्रौर परिचर्या का कोई परिणाम न निकला। शनै:-शनै शरीर क्षीण होता गया श्रौर कष्ट बढ़ता हो चला गया। तय हुआ कि कलकत्ता ले-जाकर चिकित्सा करायें जिना कोई उपाय नहीं रह गया है। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डा० जे० एम० दास गुप्त ठाकुर महाशय के परम मक्त थे। तार पाने के साथ हो वे चाँदपुर चले ग्राये ग्रौर ठाकुर महाशय को अपने साथ कलकत्ता ले गये।

बिकित्सा और सुश्रूषा में किसी प्रकार की कोई कमी उन्होंने न होने दा, किन्तु रोग की अवस्था में कोई सुधार न हुआ। एक दिन डा॰ दास गुप्त की चिन्ताकातर पत्नी को एकान्त में बुनाकर ठाकुर महाशय ने कहा, "इन दवाओं का तो प्रमाव देख ही लिया गया। यदि एक ग्लास कच्चा दूध ठाकुर महाशय को पिला दिया जाय, तो रोग में शायद कमी हो सकती है"

वेसिलरी आमाशय रोग में दूध का पथ्य देना तो संकट को और बढ़ाना ही होगा, उतने बड़े डाक्टर की पत्नी इस तथ्य से अपिरिचित न थी। आइचर्य और चिन्ता के मारे वे आतुर हो उठीं। उन्होंने दूरमाय के सहारे दासगुप्त महाशय को ठाकुर महाशय की व्यवस्था का समाचार देते हुए उनकी राय पूछी। चिकित्सक होने के कारण दासगुप्त प्रस्ताव सुनकर ठिठक गये, मगर ठाकुर महाशय की अलौकिक शक्ति-सामर्थ्य से पिरिचित होने के कारण उन्होंने अपनी राय कच्चा दूध पिला देने के पक्ष में दे-दी। मगर वैसी राय उन्होंने स्वेच्छा से नहीं, वाध्य होकर हो दो थी।

एक साँस में एक ग्लास कच्चा दूब पी लेने के बाद ठाकुर महाशय विछावन पर करवट बदल कर सो गये। दूसरे हो दिन देखा गया कि उस रोग ने ठाकुर महाशय का पिण्ड छोड़ दिया है। शारीरिक कष्ट-पोड़ा शान्त हो गई है श्रीर रोग का कोई चिह्न नहीं रह गया है।

डाक्टर दासगुष्त ने ठाकुर के रोग-मुक्त हो जाने पर अपने मित्रों की चिकत मण्डली से हँसते हुए पूछा, ''इतने दिनों तक मला मैं किसकी चिकित्सा

कर रहा था ! ठाकुर महाशय को आज देखकर क्या कोई कह सकेगा कि कल तक वे उस तरह बीमार थे ? इनका यह खेल आपलोग देखे ही लीजिए।"

ठाकुर महाशय अपने योग-सिद्ध शरीर के ऊपर वारंवार दूसरों की व्याधियों का आकर्षण प्रायः करते ही रहते थे। डॉक्टर और वैद्यों का दल रोग के कारण और निदान का निर्णय करने में इसीलिए वारंवार ग्रसमर्थं हो जाया करता। कभी-कभी ऐसे विमूढ़ चिकित्सकों को करुणावश ठाकुर महाशय मृदुस्वर में आश्वस्त करते हुए कहते — ''रोग भी तो ऋण ही है। ऋण -शोध हो जाने पर समय पाकर रोग स्वयं चला जाता है और शरीर स्वयं निरामय हो जाता है। चिकित्सा मेषज ग्रीर उपचार की श्रपेक्षा मर्यादा-रक्षा के लिए जरूरी है, मगर विना ऋण-शोध हुए रोग तो अच्छा नहीं हो सकता!"

ठाकुर महाशय व्याचि-भोग के कम में कभी-कभी विनोद और कौतुक के प्रसंग भी स्वयं उपस्थित कर देते। वात-व्याचि के दौरे से वे वारंवार आकान्त हो उठते थे। लेकिन यह रोग उनका पुराना सहचर था। उससे जूझने के लिए वे किसी डाक्टर-वैद्य से सलाह तक नहीं लेते थे। उससे निपटने का उपाय उन्हें स्वयं ज्ञात था। उसे रोग मानकर उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया।

एक दिन पञ्चाङ्ग उलटते-उलटते उनकी नजर एक विज्ञापन पर जा पड़ी। वात-व्याधि की एक ग्रमोध श्रीषधि का आविष्कार एक महाशय ने कर लिया है। विज्ञापन में यह भी लिखा था कि यदि उस दवा के सेवन से वात-व्याधि जड़ से छूट नहीं जाय, तो दवा की पूरी कीमत लौटा दी जायगी। ठाकुर महाशय ने उसी मुहूत्तं एक मक्त को औषधि के श्राविष्कारक का नाम-पता देकर प्रतिष्ठान की बोर मेज दिया। नगर-निवासी होने के कारण उस मक्त को विज्ञापन पर तिनक भी भरोसा नहीं हुआ, मगर ठाकुर महाशय की आज्ञा का पालन करने के लिए वह विवश थे। अतः विज्ञापित श्रीषिच को खरीद कर ले श्राये।

बहुत दिनों तक उस श्रौषिध का सेवन किया गया, मगर कोई परिणाम न निकला । ठाकुर महाशय ने मुस्कुराते हुए भक्त से जिज्ञासा की, 'श्रौषिघ खाने से रोग श्रच्छा न हुश्रा, तब तो उनसे औषिघ की पूरी कीमत वापस वसूल लेनी चाहिए ? आप तुरत चले जायेँ श्रौर कीमत के रुपये वापस लेकर ही लौटें।"

कुछ देर के बाद मक्त महाशय ग्रौषिब-विक्रोता के पास से वापस लौट भाषे। तुरत ठाकुर महाशय ने जबाव तलब किया, "क्यों, रुपये मिल भक्त ने उत्तर दिया—''नहीं, रुपये देने से तो वे इन्कार कर रहे हैं!"
ठाकुर महाशय ने पूछा—''ऐसी बात नयों? विज्ञापन में तो स्पष्ट लिखा
हुआ है कि रोग अच्छा न होने पर दवा की कीमत लौटा दी जायगी। तब
फिर रुपये लौटा नयों नहीं रहे हैं?"

भक्त ने उत्तर दिया— "वे कह रहे हैं कि इपये न लौटाने का कारण पत्र के द्वारा भेज दिया जायगा।"

तीन-चार दिन बाद ग्रमोध-औषिध के ग्राविष्कारक का पत्र सचमुच ग्रा पहुँचा। ठाकुर महाशय ने ग्रांख पर चश्मा लगाकर उस पत्र को चटपट पढ़ लेना चाहा।

उपस्थित मक्त-मण्डली पत्र के आशय को पहले से ही जानती थी। उसके बीच हँसी चलतो रही। ठाकुर महाशय ने पत्र में पढ़ा, औषधि के आवि-फ्कारक ने विनयपूर्वक लिखा था— ''हमने मनुष्य की चिकित्सा के लिए इस औषिध की खोज की है। देवता की चिकित्सा करना हमारे वश की बात नहीं है। क्षमा प्रार्थी।" इत्यादि, इत्यादि।

ठाकुर महाशय पत्र पढ़कर गम्भीर हो गये। भक्तों की छोर देखकर उन्होंने कहा, ''यह रुपया पचाने का प्रपञ्च है। इन लोगों के विज्ञापन का रहस्य मेरी समझ में श्रा गया।''

ठाकुर महाशय के इस कथन को सुनकर भवत मण्डली में हँसी की नई लहर उठी।

भक्तों के कष्ट-निवारण की चिन्ता ठाकुर महाशय को वार-वार अस्त-व्यस्त करती रहती। व्यावहारिक जीवन के दु:ख-ताप, बाधा-बन्धन से निकाल कर सक्तों को आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अग्रसर करने के लिए वे सब-कुछ करने को तैयार थे। देह-रोग से मुक्ति पाकर यदि कोई भवत भव-रोग से मुक्ति पाने के लिए तत्पर हो सकता है ग्रीर सूक्ष्मतर लोक का द्वार यदि उसके लिए शनै:शनै: उन्मुक्त हो सकता है, तो रोग का कष्ट स्वयं सहकर भक्त को रोग-मुक्त कर देना ठाकुर महाशय के लिए अनुचित नहीं जान पड़ता था।

मव-रोग के निवारण के लिए ही वे कभी-कभी भनतों के घर बिना बुलाये ही पहुँच जाते। उन्हें नाम-मंत्र की दीक्षा दे-आते। मगर इस दैन्य की पृष्ठभूमि में ब्रह्मज्ञ महापुरुष की करुणा श्रीर ऐइवयं का ही प्रकाशन होता था।

प्रसन्न कुमार आचार्य नामक एक अनुरागी ब्राह्मण उन दिनों अपनी निष्ठा के लिए अड़ोस-पड़ोस में प्रसिद्ध थे। तरुण अवस्था में ही उनका हृदय

मुक्ति की आकांक्षा से उत्सुक और आतुर हो उठा था। वे गुरु की खोज में घर से एक दिन लम्बी यात्रा पर निकल पड़े। उसी कम में उनकी भेंट प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी से हुई। गोस्वामी जी उन दिनों दीक्षादाता ग्राचार्य के रूप में केवल वंग-मूमि में ही नहीं, सम्पूर्ण उत्तर भारत में श्रद्धालुओं के बीच विश्रुत हो चुके थे। उक्त गोस्वामीजी से दीक्षा-ग्रहण कर ने की इच्छा प्रसन्न कुमार ग्राचार्य ने विनयपूर्वक प्रकट कर दी।

श्री विजयकृष्ण गोस्वामी ने मक्त के अनुनय के उत्तर में कहा, ''यहाँ नहीं, मुझसे ग्रापको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्रापके गुरु ग्रन्थत्र हैं। वे परम कृपालु पुरुष हैं। समय आने पर वे स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जायँगे। आपके ग्रनुरोव की आवश्यकता ही नहीं होगी। वे स्वयं ग्रापके यहाँ ठीक समय पर पहुँच जायँगे। ग्राप निश्चित्त होकर साववानतापूर्वक केवल प्रतीक्षा करते रहें।''

इसके बाद तीस वर्ष बीत गये। उन दिनों श्रीहट्ट जिला के एक गाँव में श्री प्रसन्त कुमार ग्राचार्य ग्रध्यापन का कार्य कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर एक अपिरचित ब्राह्मण खड़े हैं। वेश-भूषा से दिरद्रता झलक रही थी, किन्तु संतोष, शान्ति ग्रीर आत्म-विश्वास की छटा से उनका मुखमण्डल दीप्त था। प्रसन्त बाबू उनके सामने जाकर खड़े हो गये। उनके वहाँ जाते ही ग्रागन्तुक ने विश्वब्य स्वर में कहा, 'लीजिये, मैं आ गया। ग्रव ग्रापको दीक्षा देकर ही जाऊँगा।'

श्रपरिचित आगन्तुक के इस विश्रव्य वाक्य को सुनकर प्रसन्न बाबू का सम्पूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा। उनके हृदय में आगन्तुक की दोनों आँखों जैसे पैठ गईं। मन में कोई कहने लगा, अरे! ये ही हैं तुम्हारे लिए निश्चित महापुरुष। तुम्हारे जन्मान्तर परिचित गुरुदेव। गोस्वामी जो ने इन्हीं के ग्रागमन की भविष्यवाणी की थी और तुम तीस वर्षों से इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। असन्त कुमार आचार्य ग्रागन्तुक के चरणों पर साष्टाङ्ग प्रणाम निवेदित करने के लिए अकस्मात् लेट गये ग्रीर उनकी आँखों से ग्रानन्द की अश्रुधारा प्रवाहित हो चली।

उसी दिन शुम मृहुत्तं में प्रसन्न कुमार आचार्य ने सपत्नीक दीक्षा प्राप्त की। बाद में उन्हें यह मी मालूम हो गया कि स्वतः आकर जो महापुरुष उन्हें दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, वही हैं ब्रह्मावद् वरिष्ठ महापुरुष श्रीराम ठाकुर। नाम-निष्ठा और पर्ण समर्गण को निष्निर्म के

नाम-निष्ठा और पूर्ण समर्पण को चरितार्थता देनेवाली शरणागित ठाकुर महाशय की दृष्टि में मुमुक्षुओं के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। विशेषतः गृहस्य सावकों के प्रसङ्ग में वे उपासना के इन्हीं दो मुख्य तथ्यों को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे। नाम-निष्ठा और शरणागित साधक के घरातल को शनै:शनै: किस प्रकार श्रद्धा ग्रीर शृद्धि के उर्व्वलोक में उठा देती है, इसका निदर्शन एक मक्त के जीवन में उद्मासित हुग्रा।

एक वार अपने तीन मक्तों के साथ ठाकुर महाशय ढाका से कलकत्ता के लिए चल पड़ें। जब स्टीमर गोयालन्द घाट पर पहुँची, तो साथ के लोगों ने चटपट सामान उठा लिये। स्टेशन पर पता चला कि गाड़ी के ख्लने में लगभग एक घंटा विलम्ब है। अगत्या ठाकुर महाशय को एक कमरे में वैठाकर साथ के अन्य लोग खान-पान की व्यवस्था करने मोजनालय की ओर चले गये।

लीट कर जब वे आये, तो देखा कि ठाकुर महाशय कमरे में नहीं हैं। ठीक गाड़ी खुलने के समय उनका गायब हो जाना आश्चर्यजनक लगा। व्याकुल होकर समी लोग उन्हें चारों ओर खोजने लगे, किन्तु कुछ पता नहीं चला।

गाड़ी खुनने की घंटी पड़ गई। अब ठाकुर महाशय को वहीं छोड़कर साथ के शेप लोग कैसे यात्रा करें, यह प्रश्न स्वभावतः उठा। अन्त में निश्चय हुआ कि एक व्यक्ति सामान के साथ ट्रेन से चले जायें और शेष दो व्यक्ति कुछ आवश्यक सामान के साथ स्टेशन पर ठाकुर महाशय की प्रतीक्षा में बैठे रहें। ऐसा ही किया गया।

सारी रात प्रतीक्षा करनेवालों ने दुश्चिन्ता में काट दी। जब पौ फट रही थी, तो उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा कि ठाकुर महाशय द्रुत पदों से स्टेशन की ग्रोर चले आ रहे हैं। उनके साथ में लगभग दस वर्ष उम्रवाला एक बालक भी है।

स्टेशन पर पहुँचते ही उन्होंने कहा, ''आपलोगों के पास राह-खर्च के अलावा जो भी रुपये हों, निकाल कर मुझे दीजिए।''

टिकट तो पहले ही कटा चुके थे, इसिलए उन दोनों ने दो-चार रुपये रखकर बाकी सारे रुपये ठाकुर महाशय को दे दिये। ठाकुर महाशय ने भी वे सारे रुपये उस बालक को दे-दिये, जो उनके साथ वहाँ आया था। चुपचाप रुपये घोती के छोर में बाँध लेने के बाद बाजक ने ठाकुर महाशय को श्रद्धापूर्वक प्रमाण किया ग्रीर बिना कुछ बोले वहाँ से तत्क्षण चला गया।

ठाकुर महाशय के ग्रचानक गायव हो जाने का कारण जब भक्तों ने पूछा, तो उन्होंने एक बड़ी ही करुण कहानी सुना दी— ठाकुर महाजय के एक पुरातन भक्त गोयालन्द घाट के पास के ही किसी गाँव में निवास करते हैं। दो छोटे-छोटे लड़कों और परनी के अतिरिक्त उनके परिवार में और कोई नहीं है। परिवार की आधिक स्थित अत्यन्त दारुण है। उपज या आमदनी के नाम पर उस मक्त परिवार के पास कोई सम्पत्ति है ही नहीं। जिस दिन जो मिल जाता है, उसी से काम चला लेने के अलावा कोई उपाय नहीं है। निष्ठा और शरणागित के सहारे वह मक्त-परिवार वड़े कष्ट से समय व्यतीत कर रहा है। कृपामय ठाकुर उस परिवार के प्रत्येक सदस्य के हृदय में अधिष्ठित हैं। मक्त की बड़ी आकांक्षा थी कि जीवन के अन्तिम काल में ठाकुर महाशय दश्नेन दे जाया। मक्त की उसी आकांक्षा को पूरा करने के लिए ठाकुर महाशय को वहाँ जाना आवश्यक जान पड़ा था।

उसी रात मक्त के जीवन का अन्तिम काल उपस्थित हो गया था। संसार से विदा होते समय अपने ब्रह्म-विरुठ गुरु के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लेना उसके जीवन की बड़ी साध थी, जो पूरी हो गई।

शरीर-त्याग करते समय स्त्री-पुत्र को बुलाकर मुमूष् ने शान्त स्वर में कहा था, ''तुम लोग अब विलम्ब मत करना ! जो कुछ घर में है, खा-पीकर प्रस्तुत हो जाओ । मेरे जाने का समय आ गया है । अब देर नहीं है ।"

परिवार के सभी लोग घर से बाहर चले गये। तब उक्त भवत ने गुरु के चरणों के निकट अपना मस्तक रख दिया और परम तृष्ति और आनन्द के साथ अंतिम साँस ली।

उपर्युक्त प्रसंग का विवरण डाँ. वन्दोपाध्याय ने श्रपने ग्रंथ में इस प्रकार दिया है—

''ठाकुर महाशय के श्रोमुख से पूरी घटना का विवरण सुनने के बाद में बहुत विस्मित और द्रवित हुआ। एक सर्वया ग्रसहाय और नि:सम्बला नारी दो छोटे-छोटे वालकों के सहारे वैबन्ध के दाइण दिन किस तरह न्यतीत कर पायेगी? किन्तु यह भी पता चला कि उस सद्यःविधवा नारी ने भी अपूर्व धैर्य का परिचय दिया। उसके जीवन का लक्ष्य ही था अपने पति की श्राज्ञा का पालन करना। गुरु की कृपा के सहारे वह किसी भी विपत्ति का साहस के साथ सामना कर सकती है। उसके दोनों छोटे-छोटे लड़के भी शरणागित के इसी माव में पगे थे। उतनी बड़ी विपत्ति के वावजूद वे शान्ति और सन्तोष के साथ परिस्थित का मुकाबला करते रहे। रोने-पीटने-जैसे दृश्य वहाँ उपकि स्थित ही नहीं हुए।

"उस मक्त-परिवार की कहानी सुनकर मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उस परिवार ने ठाकुर महाशय का एक ही वार दर्शन पाया था श्रौर राम ठाकुर ] [ २४१

उनके मुख से दो-चार वाक्य सुन लेने के बाद ही संतोष और शान्ति की वृष्टि उस पर सतत होती रही । कहा जाता है कि 'गुरु के वाक्य ही हैं गुरु'। इस कहावत का प्रथं मुझे मक्त के उम दिरद्र परिवार की कथा सुनकर अवगत हो गया।''

नाम-निष्ठा और शरणागित को ठाकुर महाशय 'पितव्रत घमं' के नाम से पुकारते हैं। जन-साधारण के लिए मुक्ति का प्रशस्त मार्ग है यही नाम-निष्ठा और शरणागित। एक वार इस घमं से विच्यृति के कारण एक भक्त-परिवार का ठाकुर महाशय ने सदा के लिए त्याग कर दिया।

राज पुताने के किसी गाँव में जाकर ठाकुर महाशय लगमग एक वर्ष तक ठहर गये थे। एक निःसन्तान राजपून दम्पित ठाकुर महाशय के परम मक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठाकुर महाशय के प्रति वात्सल्य-माव से उपासना उनके जीवन का व्रत था। ठाकुर महाशय को अपना गोपाल मान कर पित और पत्नी की आराधना साल भर चलती रही। परिवार बड़ा सम्पन्न था। गाय-मैंस का कोई अमाव नहीं। रोज ही प्रचुर मात्रा में दूध और दही के साथ-साथ मक्खन भी प्रस्तुत होता। दोनों बेला में ठाकुर महाशय को वे विधि पूर्वक नैवेद्य अपित करते।

पित और पत्नी दोनों ही की इच्छा थी कि उनके गोपाल उनके सामने ही मरपेट मोजन करें, नगर ठाकुर महाशय की शर्त थी कि उन्हें मोजन करते हुए कोई मी देखने न पाए। इसलिए नैवेद्य अपित कर देने के बाद ठाकुर महाशय मोजन की पूरी सामग्री के साथ कमरे में बन्द हो जाते। जब द्वार खलता, तो नैवेद्य की सारी सामग्री गायब हो जाती, केवल प्रसाद रूप में थोड़ी-सी सामग्री भक्तों के लिए बच रहती।

यह भी आश्चर्य की ही बात थी कि उतनी प्रचुर सामग्री को उदरस्थ कर लेने के बावजूद ठाकुर महाशय के मुखमंडल पर गृहपाकी भोजन का कोई चिह्न नहीं रहता। संदेह की यह स्थिति भक्त-दम्पित को चिन्तित कर देती। उनका कृतूहल किसी प्रकार शान्त नहीं हो पाता था।

कौत्हल अदम्य हो जाने के कारण एक दिन बन्द कमरे के एक छोटे-से कौत्हल अदम्य हो जाने के कारण एक दिन बन्द कमरे के एक छोटे-से छिद्र में प्राँख लगाकर मीतर का दृश्य उन्होंने देख ही लिया। उन्होंने देखा कि कारा बन्द होने के साथही एक विशालकाय महापुरुष कमरे के मीतर भ्रचानक प्रकट हो गये और कुछ ही मिनटों में उन्होंने नैवेद्य की प्रचर सामग्री उदरस्थ कर ली। इसके बाद वे जिस प्रकार अकस्मात् भ्राविभूत हुए थे, उसी प्रकार लुप्त भी हो गये। दृश्य देखकर भक्त-दम्पति को भ्रत्यिषक विस्मय हुम्रा।

एक दिन ठाकुर महाशय को उन्होंने वह कहानी सुना दी। ठाकुर महाशय वृतान्त सुनकर बड़े मर्माहत हुए। उन्हें इस बात पर दु:ख हुम्रा कि उनकी निषेधाज्ञा का मक्त-दम्पति ने विश्वासपूर्वक पालन नहीं किया था। वे एक शब्द भी न बोल पाए। दूसरे दिन सुबह होने के साथ ही राजपूताने के उस मक्त-दम्पति को म्रचानक ज्ञात हुम्रा कि ठाकुर महाशय उस स्थान का त्याग कर रात ही कहीं चले गये हैं।

मक्त-दम्पति के अनुताप घीर व्याकुलता की कोई सीमा न थी। इस घटना से उन्हें यह ग्रवश्य विदित हो गया कि शरणागित के पथ पर सन्देह और संशय का रञ्चमात्र लेश मी ग्रक्षम्य ग्रपराध माना जाता है।

ठाकुर महाशय जहाँ भी रहते, उन्हें केन्द्र बनाकर धर्म-प्रसंग के नाना वृत्तान्त की चर्चा चल पड़ती। ठाकुर महाशय उस बीच स्वयं भी कुछ-न-कुछ ग्रवश्य बताते, किन्तु उनके विनोद में भी साधन-जीवन के गूढ़ श्रमिप्राय ही प्रकट होते थे।

उस दिन सन्ध्या समय कलकत्ता के एक मक्त के घर पर वे श्रचानक चले धाये थे। कानोंकान खबर होते ही श्रीर मी बहुतेरे मक्त ठाकुर के निकट चले श्राये। सबकी दृष्टि ठाकुर महाशय के मुख-मण्डल पर ही केन्द्रित थी। ठाकुर महाशय के मुख से जो मी दो-चार वाक्य निकलते, उल्लेवह मक्त-मण्डली चातक की तरह कर्णामृत मान कर पी जाती। ठाकुर महाशय के ठहरने के कमरे में श्रानन्द श्रीर प्रशान्ति की दिन्य विमा विराज- मान थी।

ठीक इसी समय एक वृद्ध सज्जन अपनी पत्नी के साथ भ्रा पहुँचे। उनकी वेश-मूषा से ही स्पष्ट था कि वे किसी उच्च कुल की सन्तान हैं।

ठाकुर महाशय के आसन के निकट पहुँचते ही आगन्तुक ने उच्च कण्ठ से घोषणा की, 'अब मैं जज हो गया हूँ।''

यह छोटी-सी बात को इतनी ऊँची ग्रावाज में बताई गई थी कि कुछ लोग चौंक उठे और कमरे का वातावरण टूट गया।

आगन्तुक की घोषणा सुन लेने के बावजूद ठाकुर महाशय निर्विकार माव से पूर्ववत् बैठे रहे। ऐसा लगा कि कान से उहें कम सुनाई पड़ता है। आगन्तुक महाशय ने अनुमान किया कि वृद्धावस्था के कारण ठाकुर महाशय संमवतः बहरे हो गये हैं। इसीलिए इतनी महत्त्वपूर्ण खबर पर उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। इसलिए और भी तेज आवाज में चीख कर उन्होंने कहा— 'बाबा, मैं जज हो गया हूँ।"

''क्या कह रहे हैं मुंसिफ बाबू ? ब्राज कल मैं जरा कम सुनने लगा हूँ।"
— कहकर ठाकुर महाशय फिर मौन हो गये। पित की आवाज के कमजोर पड़
जाने के कारण पत्नी ने आगे बढ़कर बाबा की सहायता की। वह बाबा के
आसन से सटकर चिल्लाने लगी। उसने कहा, ''बाबा, श्रापकी कृपा से ये जज
के श्रोहदे पर पहुँच गये हैं।"

इस वार ठाकुर महाशय विवरता का ग्रिमनय जारी नहीं रख सके। वे बोले, "बड़ी अच्छी बात हैं, किन्तु ये जज हो गये, तो उस सिलसिले में मुझे क्या करना होगा ? मुझसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है ?"

पत्नी ने कहा - ''इन्हें भ्राजकल बहुमूत्र का रोग बहुत परेशान कर रहा है। व्याधि के कारण शरीर दिन-प्रतिदिन सूखता जा रहा है। इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए भ्राप जो-कुछ कर सकते हों, कृपया कर दें।

ठाकुर महाशय ने शान्त स्वर में कहा, "जज साहब के लिए तो सिविल सर्जन साहब की नियुक्ति सरकार ने ही कर डाली है। आप इन्हें कृपया उन्हीं के पास ले जायें। मैं तो कोई डाक्टर-वैद्य नहीं हूँ? ऐसी हालत में मेरे पास ग्राने की जरूरत ही क्या थी? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा।"

ठाकुर महाशय के उपयुंक्त वाक्य सुनकर पित-पत्नी की निराशा की कोई सीमा न रही। श्रागे एक शब्द बोलना भी उनके लिए संभव न रहा।

ठाकुर महाशय शिवत श्रीर ज्ञान की चूड़ा पर अधिष्ठित थे, किन्तु उनकी कृपा उसे ही प्राप्त होती था, जो श्रार्त माव से उनका शरणागत होता था। उस दिन की इस घटना से इस रहस्य का पता केवल उस दम्पित को ही नहीं, शेष लोगों को भी मिल गया।

एक बार कुछ दिनों की खातिर ठाकुर महाशय चटगाँव जाकर ठहर गये थे। मक्तों के बीच हल्ला पड़ गया। कई लोगों ने निवेदन किया कि ठाकुर महाशय अपने चरण-रज से उन लोगों के घर को भी पवित्र कर दें।

चटगाँव के एक मुन्सिफ साहब ठाकुर महाशय के बहुत बड़े भक्त थे। ठाकुर महाशय को अपने घर ले जाने के लिए वे और भी अधिक व्यस्त हो उठे। वारम्वार के अनुनय और अनुरोध के कारण ठाकुर महाशय ने उनके घर जाने का वचन उन्हें दे दिया।

निर्धारित समय पर ठाकुर महाशय उनके घर पर जा पहुँ चे। यह मी बता दिया गया कि श्रधिक देर तक ठहुरना संभव नहीं है, क्योंकि श्रन्य मक्तों के घर पर भी ठाकुर महाशय को उसी दिन जाना पड़ेगा। बहुत उत्साह के साथ मुन्सिफ साहव ने ठाकुर महाशय को अपने विशाल महल से परिचित

कराना चाहा । वे ग्रपने एक-एक कमरे में उन्हें छे गये, ताकि उनकी राजसी साज-सज्जा को ठाकुर महाशय ग्रपनी आँखों देखकर तृष्त हों ।

सबसे अन्त में ठाकुर महाशय को वे अपने सोने के कमरे में ले गये। वहाँ लोहे की एक सम्दूक मी पड़ी थी। वड़ी नम्रता के साथ उन्होंने ठाकुर महाशय से निवेदन किया, ''ये हमारा परम सौमाग्य है कि आप दर्शन देने स्वयं आ गये। इससे भी बड़े सौमाग्य की बात यह है कि हमारे घर हर कमरे में आपके पाँवों की घूल पड़ गई। मगर, इस कमरे में इतने ही से काम नहीं चलेगा।"

उनका संकेत घर के कोने में स्थापित लोहे की सन्दूक की ओर था। सन्दूक की श्रोर उँगली उठाकर उहोंने और अधिक विनीत माव से कहा, 'वाबा, थोड़ा-सा कष्ट यहाँ श्रोर दूँगा। उस सन्दूक को कृपया आप अपने चरण-स्पर्श से कृतार्थ कर दें।"

मुन्सिफ साहब के इस अनुनय का अमिप्राय यह था कि ठाकुर महाशय जहीं पर चरण रख देंगे. वहाँ लक्ष्मी अचला होकर रहेगी। इसलिए लोहे की वह संदूक स्वर्ण-खण्डों से अनायास ही मर जायगी।

ठाकुर महाशय ने वहीं एक कर कहा, ''आपका अनुरोध मानने में मुझे योड़ी-सी कठिनाई हो रही है। आपको पहले ही यह बता देना चाहता हूँ कि उस संदूक पर यदि मेरे पाँव पड़ जायँगे, तो सन्दूक के भीतर जो-कुछ है, सब गायव हो जायगा।

ठाकुर महाशय का कथन सुनते ही मुन्सिक साहव अप्रतिन हो उठे। उसी क्षण ठाकुर महाशय को आगे कर वे उस कमरे से शीघ्र बाहुर निकल गये।

अपने आश्रितों को मुक्ति-मार्ग पर ले चलने के लिए जिन्हों संसार का स्याग कर दिया है, उनके चरण-स्पर्श के सहारे अपनी सन्दूक भर लेने की प्राकांक्षा कितनी गहित है, इस बात को समझ पाने की बुद्धि मुन्सिफ साहब को तब भी प्राप्त हुई या नहीं, यह कहना कठिन है।

एक वार ठाकुर महाशय को घूम्रपान करने की सनक सवार हुई। बड़े उत्साह के साथ वे घड़ी-घड़ी पर एक के बाद दूसरी सिगरेट जलाते और घूएँ से सारे कमरे को मर देते। उनकी इस लीला ने मक्तों को चिकत कर दिया। वे सभी जानते थे कि ठाकुर महाशय किसी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते। इसलिए उन्हें यह समझने में कठिनाई नहीं हुई कि इस घूम्रपान-लीला के पीछे भी कोई-न-कोई रहस्य श्रवस्य होगा। एक भक्त की जिज्ञासा के उत्तर में तम्बाकू को मूरि-मूरि प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा — 'तम्बाकू के घुएँ से दाँत के कीड़े मर जाते हैं श्रीर दाँत में दई होना भी छूट जाता है। मगर, किठनाई यही है कि घुश्राँ घोंटने पर नये-नये रोग उत्पन्न हो सकते हैं।"

जिस समय वह धूम्रलीला चल रही थी, उसी समय एक अपरिचित साधु वहाँ थ्रा पहुँचे। उन्हें देखते ही ठाकुर महाशय अप्रतिम हो उठे। जलती सिगरेट को बुझाकर उन्होंने कहीं छिपा दिया, मानो किसी अभिमावक ने अपने बच्चे को धूम्रपान करते हुए देख लिया हो और बालक को अपनी लज्जा छिपाने का कोई उपाय सूझ न रहा हो।

इसके बाद ठाकुर महाशय ने घरती पर सिर टेककर भ्रागन्तुक साधु को प्रणाम निवेदित किया और कनखी से चिकित मक्तों की भ्रोर देखा। उनका संकेत पाकर उपस्थित मक्तों ने भी वारी-वारी से भ्रागन्तुक साधु को साष्टाङ्ग लेटकर प्रणाम निवेदित किया। सब लोग श्रद्धा से भ्रोतप्रोत हो उठे। यह स्पष्ट हो गया कि ठाकुर महाशय जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं, वे निश्चिय ही उच्य कोटि के महापुरुष हैं।

थोड़ी ही देर बाद आगन्तुक साधु महाशय चले गये। उनके चले जाने के बाद मक्तों को चूप रहते न बना। एक महाशय ने पूछ ही दिया, ''बाबा, ये कौन थे? इन्हें देखते ही भ्रापने जलती सिगरेट बूझा कर लज्जा का अनुभव क्यों किया?"

उत्तर में बाबा ने इतना ही कहा, "उन्हें मैं पहचानता तो नहीं हूँ।"
बाबा का संक्षिप्त उत्तर सुनकर मक्त-मण्डली में खिलखिलाहट की लहर
फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। देखो ठाकुर महाशय की लीला, एक
अपरिचित साधु को अपना अभिमावक बनाकर भयभीत बालक की भांति ये
किस तरह श्रप्रतिम हो उठे थे?

मक्तों की कानाफूसी बन्द होने पर ठाकुर महाशय ने गम्भीर स्वर में कहा, "इतना जान लें कि गेरुआ वस्त्र त्याग का प्रतीक है और संन्यासी का भूषण है। उसका सम्मान करना ही चाहिए। सेनापित का वेश पहन कर जो भी व्यक्ति आता है, उसे सलाम करना हर सैनिक का कर्त्तं व्यक्ति जाता है। उस पोशाक को किसने पहन रखा है, इसका विचार ध्रनावश्यक है।"

समुदाचार की जो उदारनीति उस दिन ठाकुर महाशय ने भ्रपने भक्तों को वताई, उसका मक्तों पर बहुत प्रभाव पड़ा । उन्होंने देखा कि ठाकुर महाशय लोकिक कर्म के सारे दायित्वों से मुक्त होने के बावजूद प्रचलित समुदाचार को श्राघात पहुँचाना उचित नहीं मानते । श्रद्धालुता का यह आचरण निश्चय ही ग्रनकरणीय है ।

ठाकुर महाशय का उदार मानव-वर्म जाति, वर्ण ग्रीर समाज-भेद के वैषम्य को तरजीह न देता था। कलकत्ता के एक मक्त के घर पर रहते समय इस तथ्य का एक स्मरणीय उदाहरण उपस्थित हो गया था। अन्य स्थानों की तरह उस स्थान पर मो ठाकुर के आगमन का समाचार सुनकर मक्तों की मीड़ इन्हीं होने लगी। उस मीड़ में कुछ वाराङ्गनाएँ मी शरीक होने चली आई थीं।

गृह-स्वामी को जब पता चला, तो वे आग-बबूला हो गये। वाराङ्गनाओं को तीखी निगाह से घूरकर रोकते हुए उन्होंने घर का दरवाजा बन्द कर दिया। यह देखकर बेचारी वाराङ्गनाएँ बहुत मर्माहत हुईं। उनमें से एकाध तो सिसक-सिसक कर रोने भी लगीं।

एक दयाविगलित मक्त ने भीतर जाकर ठाकुर से इस घटना का निवेदन कर दिया। ठाकुर महाशय ने तेज आवाज में गृह-स्वामी को सुनाकर कहा—'मैं तो अन्वा हूँ। आँख से कुछ देखता ही नहीं। इसलिए आपलोग जो ऊँच-नीच का मेद बनाये हुए हैं, उस पर मेरी नजर ही नहीं जाती। बाहर से जो स्त्रियां मुझसे मिलने आई हैं, उन्हें मिलने देना ही उचित है।''

ठाकुर महाशय की बात सुनकर गृह-स्वामी को होश हुआ। वाराङ्गनाओं को मीतर जाने के लिए उन्होंने दरवाजा तो खोल दिया, मगर साथ-ही-साथ यह निर्देश मी दे दिया कि वे लोग दूर रहकर ही ठाकुर महाशय की श्राराधना करें। उनके चरण छुने की गलती न करें।

वाराङ्गनाग्रों ने गृह-स्वामी के उक्त निर्देश का ही पालन करते हुए पुष्प और पुष्प-माल्य ठाकुर महाशय के चरणों पर दूर से ही निवेदित कर दिया, मगर ठाकुर महाशय ने स्मेहपूर्वक उन्हें निकट आने की आज्ञा दी और उनमें से कुछ फूल अपने हाथों उन वाराङ्गनाग्रों के सिर पर रख दिये तथा उनमें से प्रस्येक के सिर पर अपना हाथ रख कर उन्होंने आशिर्वाद दिया।

यह देखकर मक्तों की भीड़ जिस प्रकार चिकत हुई, उसी तरह गृह-स्वामी महाशय लिजत होते रहे।

कलकत्ता की ही एक दूसरी घटना का सम्बन्ध एक मुसलमान मक्त चिराग श्रली से है। मक्तों की मीड़ में शामिल होना ग्रसम्भव मानकर चिराग श्रली नामक एक मुसलमान किसान घर से दूर हटकर तालाव के किनारे बैठा ठाकुर महाशय को स्मरण कर रहा था। यह बात ग्रन्तर्यामी ठाकुर महाशय जब स्वयं जान गये, तो उन्होंने गृह-स्वामी को ग्रादेशपूर्वक कहा—"जरा चिराग ग्रली को बुला लायें। वह मुझसे मिलने ग्राये हैं, मगर मीतर आने की हिम्मत नहीं हो रही है। वे मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। मेरे गाँव के लेंगोटिया साथी।"

गृइ-स्वामी ने नाकर देखा तो विराग श्रजी तालाव के किनारे ज्यान-मग्न बैठा हुआ या। उसे बुलाकर जब ठाकुर के पास ले आया गया, तब ठाकुर ने कहा, ''इतने पुराने स्वजन होकर श्रापने मुझे गैर क्यों मान लिया? यहाँ श्राने में कोई बाबा तो न थी? मेरे घर का दरवाजा तो सब के लिए खुला है।''

ठाकुर महाशय के अपनापन का माव देखकर चिराग अली की दोनों आँखों से झर-झर आँसू बहने लगे और वह ठाकुर महाशय के चरणों पर लोटने लगा।

ठाकुर महाशय ने श्रपने हाथों उठाकर उसे स्नेहपूर्वक नाम-मंत्र प्रदान

चिराग अली को सपने में भी यही मंत्र मिल चुका था। इसलिए ठाकुर के मुख से उसी मंत्र को पुनर्वार पाकर उसका सर्वांग शरीर रोमांचित हो गया और वह फूट-फूट कर रोने लगा। उस दिन से चिराग अली के जीवन में एक नई ज्योति का आविर्माव हुआ और उस क्षेत्र के लोगों के बीच उसकी प्रसिद्धि असाधारण आध्यात्मिक पुरुष के रूप में होने लगी।

कलकत्ता के ही एक ग्रन्य मक्त के घर में निवास करते समय ठाकुर की एक ग्रन्थ कुरा-लीला की कहानी भी कम प्रसिद्ध नहीं है।

उस समय मयं कर जाड़े का मौसम चल रहा था। कलकत्ता के बड़े-बूढ़े कहने लगे कि वैसी दारुण ठंढ़ उसके पहले कभी नहीं पड़ी थी। गृह-स्वामी मक्त ने ठाकुर महाशय के लिए एक मूल्यवान ऊनी चादर खरीद कर ला-दी श्रीर श्रपने हाथों वह वस्त्र उन्होंने ठाकुर महाशय को उढ़ा दिया। ऐसा करके मक्त को अतीव प्रसन्तता हुई, साथ-ही-साथ गौरव-बोध भी हुआ। रात मर उस चादर का उपयोग कर ठाकुर महाशय मयंकर शीत से शरीर का बचाव करते रहे।

मगर, दूसरे ही दिन उन्होंने घर के नौकर को सुबह में जब झाड़ देते देखा, तो वह जाड़े से थर-थर काँप रहा था। उसकी कमर से ऊपर का माग बिल्कुल ग्राच्छादन-होन था। ठाकुर महाशय ने वह कीमती ऊनी चादर अपने हाथों उस भृत्य को उढ़ा दी । वह बारम्बार इसका विरोध करता रहा, किन्तु ठाकुर महाशय ने आग्रहपूर्वक उसे वह चादर दे-री ।

थोड़ी ही देर बाद जब गृह-स्वामिनी ने उस मृत्य के कंधे पर वह कीमती ऊनी चादर देखी, तो ग्रागबबूना हो उठीं। चिल्लाकर बोली — "खूसट की हिम्मत तो देखिए। ठाकुर महाशय से चादर माँगते इसे जरा मी शरम नहीं हुई।"

मृत्य ने बड़े ही विनीत स्वर में कहा, "मालिकन जी ! मैंने यह चादर माँगी नहीं। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने दे-दी है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ।"

इस विनयपूर्ण तथ्य-कथन के बावजूद गृह-स्वामिनी का क्रोघ शान्त नहीं हुआ। वे वह चादर उससे छीन कर ठाकुर महाशय के कमरे में चली आई और भृत्य के प्रति अपशब्दों का उच्च।रण तार स्वर में करती रहीं।

ठाकुर महाशय ने जब चादर देखी, तो गृह-स्वामिनी को लक्ष्य करते हुए कहा — ''दान दी हुई चीज लौटाई नहीं जाती । इसे आप वापस क्यों ले प्राई हैं ?''

कृद्ध महिला ने ठाकुर महाशय के उक्त वचन पर ध्यान नहीं दिया । चादर को सहेज कर उन्होंने ठ'कुर महाशय के पैताने में रख दिया और तुनक कर नीचे चली गईं।

योड़ी ही देर बाद लोगों ने सुना कि ठाकुर महाशय बिना कुछ बोले कमरे से निकल कर मक्त के उस घर का त्याग कर दिया है और कहीं अन्यत्र चले गये हैं।

एक वार ठाकुर के गाँव डीङामानिक के मक्तों ने ठाकुर महाशय के जन्मोत्सव को आयोजन किया। हरि-नाम-कीर्तन और मृदङ्ग-करताल के तुमुल नाद से समूचे गाँव का वातावरण मुखरित हो उठा। बाहर से भी सहस्रों की संख्या में मक्तगण ग्राकर इकट्ठे हो गये। ठाकुर महाशय के प्रसिद्ध मक्त डॉक्टर इन्दु बन्दोपाध्याय भी उन्हों में मे एक थे। कुछ लोग बाहर बैठ कर संलाप कर रहे थे कि उनकी नजर दूर के एक पेड़ के तले बैठे हुए किसी मुसलमान किसान पर जा पड़ी। उसके हाथ में एक छोटी-सी पोटली थी।

पूछने पर पता चला कि उस पोटली में ग्राम ग्रीर केले के साथ थोड़ा-सा सुगन्वित चावल मी है। यह सन्देश ठाकुर महाशय के चरणों में निवेदित करने के लिए वह श्रनेक कोस पैदल चलकर आ गया है। मगर मीड़ के बीच प्रवेश वर पाना संभव न होने के कारण वह एकान्त की प्रतीक्षा कर रहा है। मुसलमान किसान पड़ोस के गाँव का निवासी होने के कारण सर्वथा अपरिचित नहीं है। वह ठाकुर का समवयस्क ही नहीं, उनके वचपन का संगी मी है।

इन्दुबाबू ने प्रश्न किया, ''ग्रच्छा मियाँ माई! जब तुमने ठाकुर महाशय के साथ इतनी लम्बी उमर बिता दी, तो जरा यह मी बताबी कि तुम्हारी समझ में ठाकुर महाशय की कौन-सी अच्छाई तुम्हें इस प्रकार खींच कर ले ग्राई है?''

निरक्षर ग्रपढ़ किसान ने सहज स्वर में उत्तर दिया, ''मालिक, मैं तो ग्रपढ़ मूढ़ हूँ। इतना हो समझता हूँ कि जैसे समुद्र में ज्वार उठती है, वैसे ही घरती पर भी कभी-कभी ज्वार उठती है। ठाकुर महागय उसी ज्वार की तरह हैं। उन्हें समझ पाना मेरे वश की बात तो नहीं है!''

इम्दु बाबू ने पुन: प्रश्न किया — ''जब कुछ समझ नहीं पाते हो, तो ठाकुर महाशय को देखने के लिए इतने ब्याकुल हो कर क्यों चले आये हो ?''

मुसलमान किसान ने उसी प्रकार सहज स्वर में उत्तर दिया, ''ठाकुर महाशय को देखने पर प्राण जुड़ा जाते हैं ग्रीर उनकी बातें बहुत ग्रच्छी लगती हैं। भले ही मेरे-जैसे अपढ़ की समझ में वे समा नहीं पाती हैं।''

इन्दु बाबू ने पुनः प्रश्न किया, 'तुम हिन्दू फकीर को देखने चले आये हो श्रीर उन्हें श्रिपत करने के लिए केला, श्राम और चावल भी ले श्राये हो। क्या इसके लिए तुम्हारे मजहबवाले मौलवी साहब तुम्हें डॉंटेंगे नहीं? वे तो इसे गुनाह ही मानेंगे?"

"गुनाह इसे कीन कहेगा ?"—िकसान अन्ततः खीझकर बोला । 'ठाकुर महाशय के लिए हिन्दू, मुसलमान और किस्तान को विभेद क्या रह गया है ? जैसे ऊँचे टीले पर चढ़ जाने के बाद नीचे की तमाम चीजें एक-साथ दिखाई पड़ने लगती हैं, वैसे ही ठाकुर महाशय तो टीले पर चढ़कर बैठे हुए हैं । उनके लिए सभी बराबर हैं और सबके लिए वे भी अपने हैं।''

श्रवह किसान के मुँह से तत्व-बोध की वैसी बहुमूल्य विवेचना सुनकर मक्तों की मीड़ चिकत हो उठी। ठाकुर महाशय प्राण-सुन्दर महापुरूष थे, इसिलिए अपने मक्तों के प्राण में पैंठकर वे प्रजाने ही उन्हें ज्ञान की ऊँची-से-ऊँची बातों की सहज श्रवगित प्रदान कर देते थे।

मानव-प्राणियों की ही माँति मानवेतर प्राणियों के प्रति मी ठाकुर महाश्वय की ग्रपार कृपा कोई मेद नहीं करती थी। नोआखाली के चौमूहानी गाँव की ११/३२ बात है। ठाकुर महाशय एक घर में लेटे विश्वाम कर रहे हैं। ग्रासपास में दो-चार श्रद्धालु मक्त बैठे हैं। इसी बीच मक्त-परिवार का एक कुत्ता चीख-चीख कर फरियाद करने लगा। जब उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वह ठाकुर महाशय के शयन-कक्ष में सीधे जा-पैठा। उनकी चारपाई पर ग्रगले दोनों पाँव टेक कर बड़ी ही करुण दृष्टि से ठाकुर महाशय के मुख की तरफ निनिमेष होकर देखता रहा। इस प्रकार अपने कष्ट का निवेदन कर लेने के बाद वह चुपचाप बाहर चला गया।

ठाकुर महाशय इसके बाद तुरत उठ-बैठे और गृह-स्वामी को बुलाकर कहा, "क्या आसपास में पशुरोग का उपचार करनेवाला कोई डॉक्टर नहीं है ?" उत्तर मिला—"बाबा, यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ, नोआखाली में हो सकता है।"

ठाकुर महाशय ने विरक्त होकर कहा, ''कुत्ते पर ग्रापलोगों का कोई घ्यान ही नहीं रहता। उसे जो-सो खाने के लिए, ग्रनाथ की तरह, छोड़ दिया जाता है। तभी तो उसके गले में काँटा गड़ गया है और वह पीड़ा से व्याकुल है ?''

ठाकुर महाशय की बात सुनकर घर के लोग इधर चिकत होते रहे और उधर कुत्ते ने जोर से छींक मारी और उसके कंठ में फ्रॉटका हुआ काँटा आप-ही निकल कर बाहर आ गया। संकट से परित्राण पा-लेने के बाद कुत्ते का चीखना-चिल्लाना बन्द हो गया।

यह श्रोश्चर्य की ही बात है कि अन्य किसी के प्रति श्रपना कष्ट निवेदित न कर पाने के बाद उस कुत्ते ने भी ठाकुर महाशय की ही कुपालुता की श्रपेक्षा की थी। पशु-बृद्धि के इस रहस्य पर मक्तों का चिकत होना स्वामाविक ही था।

ठाकुर महाशय अन्तर कहा करते, 'प्राण के प्रति आत्मीयता सिद्ध कर लेने के बाद विश्व के समी प्राणी ख्रात्मीय हो जाया करते हैं।" ठाकुर के इस कथन का प्रमाण उस कुत्ते ने उपस्थित कर दिया था।

श्रन्य कुछ जन्तु यों की ऐसी ही आत्मीयता की कथा ठाकुर महाशय के जीवन में घटित हुई। एकवार वे वृन्दावन में वात-व्याधि से पीड़ित हो उठे। वात-व्याधि का आक्रमण इतना मयंकर था कि करवट लेने में भी ठाकुर महाशय अक्षम हो गये थे।

यन्त्रणा जब दुःसह हो उठी, तो अचानक उनके कमरे में एक लंगर आकर उपस्थित हो गया। थोड़ी देर तक वह ठाकुर महाशय के हाथ-पाँव की परिचर्या मनुष्य की ही तरह करता रहा। उस परिवर्या के बाद ठाकुर महाशय की पीड़ा सचमुच कम हो गई। इसके बाद घर में रखी गई खाली कलशी उठाकर वह लंगूर बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद कहीं से लाजा जल मर कर कलशी को अपनी जगह पर वापस रख गया।

जिन लोगों ने इस दृश्य को श्रपनी श्रांखों से देखा, उन्हें यह मानने में कोई किठानाई न हुई, कि ठाकुर महाशय केवल मनुष्यों के प्रति समबुद्धि नहीं रखते थे, प्रत्येक प्राणी के प्रति समान श्रात्मीयता उनमें कूट-कूट कर भरी थी।

वृत्दावन के लंगूर की तरह दामिनी माँ के सौंप मी ठाकुर महाशय के प्रति ग्रनन्य मिक्त का परिचय देनेवालों में प्रसिद्ध हैं। मवानीपुर के वकुल बागान में मिट्टी के एक छोटे-से घर में दामिनी माँ साधन-मजन की जिन्दगी श्रमेक वर्षों से व्यतीत कर रही थी। ठाकुरजी कमी-कमी उस मिट्टी के घर में कुछ दिनों के लिए ठहर जाया करते। फर्ज का धरातल बिलों और माँदों से मरा था। उन्हीं में दो पुराने साँप क्रीड़ा करते रहते थे। दामिनी माँ स्थार से उनमें से एक को कन्हाई ग्रीर दूसरे को निताई कहा करतीं।

ग्रीष्म की दुपहरी में जब दिन तवे की तरह तप जाता, तो वे दोनों साँप माँद से निकल कर ठाकुर महाशय के शरीर को श्रपने स्पर्श से ठंडक पहुँचाने के लिए अधीर हो जाते। वे उनके शरीर को चारों तरफ से घरकर उनकी परिचर्या करते रहते थे।

एक वार वाराणसी के आवास पर ठाकुर महाशय एकाकी निवास कर रहे थे। इसी वीच उन्हें भयंकर ज्वर हो आया। केंवल्य द्याम के महंत श्री श्यामचरण चट्टोपाध्याय वैसे ही समय में, दोपहर की वेला में, ठाकुर महाशय से मिलने पहुँचे। दरवाजा भीतर से वन्द था। दरवाजे की आड़ से जो मीतर का दृश्य उन्होंने देखा, उससे वे भयभीत और विस्मित हो उठे। उन्होंने देखा कि ठाकुर महाशय के सम्पूर्ण शरीर को अपनी कुण्डली में लपेटे एक विशालकाय सर्प आमोदित हो रहा है। महंतजी के मूँह से चीख फूटना ही चाहती थी, कि ठाकुर महाशय की दृष्टि उन पर आ पड़ी। ठाकुर महाशय ने तेज आवाज में महन्तजी को सावधान करते हुए कहा, 'आप शिष्ट वापस चले जायें। मुझे वीमार देखकर मेरी परिचर्या करने के लिए ये सर्प देवता आ पहुँचे हैं। आपके रहने से इनकी सेवा में बाधा पड़ेगी।"

ठाकुर महाशय की चेतावनी सुनने के बाद महन्तजी ने दरवाजे के बाहर से ही ठाकुर महाशय के प्रति अपना साष्टाङ्ग प्रणाम निवेदित कर दिया और चैरंग वापस लौट गये। मक्तवत्सल श्री राम ठाकुर के ग्रजस्न उपदेश मक्तों को लिखे गये पत्रों के रूप में ग्रीर ग्रन्तरंग मक्तों की डायरी में आज मी खोजे जा सकते हैं। इनके कुछ ग्रन्थाकार संग्रह मी मक्तों ने प्रकाशित करा दिये हैं। उनके सार-भाग का भी उपस्थापन यहाँ सम्भव नहीं है।

ठाकुर महाशय अक्सर कहा करते कि अकर्त्ता बृद्धि ही स्वभाव है और कर्त्तृं त्व बृद्धि ही अभाव। कर्त्तृं त्व-बृद्धि को काटकर स्वमाव की उपलब्धि करने के लिए मुमुक्षुश्रों को नाग का सहारा लेना पड़ता है। साधन के इस मार्ग में शरणागित और धैर्य की आवश्यकता होती है।

ठा कुर महाशय कहा करते — 'मगवान जिन्हें हम कहते हैं, वह सममाव-मूलक निरपेक्ष शक्ति की सर्वेज्ञता हो तो हैं? यदि कर्त्तृ त्व-बुद्धि का अर्थात् ग्रहंकार का हम त्याग नहीं कर देते, तो उस निरपेक्ष शक्ति का लाम उठाने की योग्यता अभित नहीं की जा सकतो।"

डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के द्वारा संकलित की गई ठाकुर महाशय की उक्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें ठाकुर महाशय ने प्रारब्ध-मोग के सम्बन्ध में कुछ अनूठी बातें बतलाई हैं।

ठाकुर महाशय कहते हैं— "प्रारव्य का मोग मोगे विना त्राण नहीं। योग-विमूित के द्वारा उसे स्थिगित किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। संसार में प्रारव्य का मोग-मोगने ही तो हम आते हैं! उसे यदि कृपापात के द्वारा थोड़ी देर के लिए या सदा के लिए रोक देने की चेष्टा की जाय, तो उसे अनुचित ी माना जायगा। जो निष्ठापूर्वक श्वरणागित के धर्म का पालन करते हैं, उन्हें अटल धूर्य के साथ प्रारव्य का मोग सहन कर लेना चाहिए। यही उचित है।'

ठाकुर महाशय कहते हैं कि प्रारब्ववश मोग के जो वेग म्राते हैं, उन्हें धैयंपूर्वक सह लेने से मोग से छुटकारा निल सकता है। ऐहिक सुख की पिपासा को तृष्ति देने के लिए हम म्रधीरतापूर्वक म्रावेग से मुग्ध होकर प्रारब्ध-मोग को अनजाने ही निमंत्रण दे बैठते हैं। तभी सीता जैसी सती नारी भी सोने के मृग के प्रति लुब्ध मौर मुग्ध होकर उसके लिए म्रधीर हो उठीं। यदि स्वणंपृग-प्राप्त की उा आकांक्षा की पूरा करने की जिद के बजाय उस कुतूहल-वेग को वे धैयंपूर्वक सह लेतीं, तो रावण की लंका में पितिवियोग का दुख उन्हें वर्षों तक क्यों उठाना पड़ता मौर लोकापवाद का दुख वे क्यों सहतीं? रामायण की यह कथा मनोवेग की प्रवलता का एक स्थापी उदाहरण है। मगर, साथ-ही-पाथ उससे यह भी पता चलता है कि प्रारब्ध

का मोग चुक जाने के बाद जैसे सीता को राम की कृपा प्राप्त हुई, वैसे ही शरणागत को मगवान् की कृपा भी प्राप्त हो जाती है।

ठाकुर महाशय अवसर कहते कि जैसे नारी जबतक रजस्वला नहीं होती तबतक पित के द्वारा गर्माधान संभव नहीं होता, उसी तरह जबतक शिष्य के मीतर तीज योग्यता का उतावलापन जन्म नहीं लेता, तब तक गृर की कृपा उसमें फिलत नहीं होती। दीक्षादान ही वह गर्माधान है, जिसके द्वारा शिष्य के भीतर बीज शक्ति के रूप में गृरु स्वयं प्रवेश करते हैं और फिर पूणं शक्ति के साथ प्रकट हो जाते हैं।

ठाकुर महाशय कहते कि बाहर से शक्ति-संचार करने पर कोई विशेष लाम नहीं होता, केवल एक सामयिक उल्लास का अवतरण होता है। कभी-कभी इसके परिणामस्वरूप शिष्य का उत्थान न होकर पतन भी हो जाया करता है।

कुण्डिलिनों के सम्बन्ध में ठाकुर महाशय की एक धन्ठी धारणा थी। वे कहते कि कुण्ड कहते हैं आधार को। जो आधार या अवलम्बन पर मरोसा करनेवाली शक्ति है, वही कुण्डिलिनों है। जब अवलम्बन का त्यांग हो जाता है, तो आज्ञा-चक्र के द्विदल-कमल पर पहुँच कर एक ऐसी अवस्था आती है, जिसके ऊपर में अव्यक्त है और नीचे व्यक्त जगत्। वहाँ जाकर मगवान् की एक्षा-शक्ति स्वतः प्रकट होती है—'निराश्रयं माँ जगदीश रक्ष'।

नाम-जप के बारे में ठाकुर महाशय कहते, "जैसे कुत्ता जब सूखी हड्डी को चवाता है, तो उसे कष्ट ही होता है, यहाँ तक कि उसके दाँत दुखने लगते हैं ग्रीर मसूड़ों से खून बहने लगता है, किन्तु फिर भी यदि वह चबाना न छोड़ता है, तो ग्रन्ततः हड्डी के मीतर की मज्जा का रस भी उसे प्राप्त होता है। इसी तरह, नाम जपने में ग्रारम्म में मले ही मन न लगे, किन्तु है। इसी तरह, नाम जपने में ग्रारम्म में मले ही मन न लगे, किन्तु धैयंपूर्वक सावधान होकर जो नाम-जप जारी रखते हैं, उनके प्राणों में नाम का ग्रक्षर-रस ग्रंततः प्रतिष्ठित होकर उन्हें प्रमु के कृपा-लोक तक पहुँचा हो देता है।

ठाकुर महागय के लीला-संवरण की घटना चौमुहानी वाले बंगले पर जिस दिन घटित हुई, वह वैशाख अक्षय तृतीया के रूप में स्मरणीय है। खिरस्ताब्द १६४६ के डेढ़ बजे दिन में ठाकुर महाशय ने शरीर-स्याग किया।

इसके पहले अपने दो सेवक-भक्तों—उपेन्द्र कुमार ग्रीर नरेन्द्रनाथ को उन्होंने ग्रपने पास बुलाया और कहा—''रात की ग्राखिरी वेला में मैंने एक स्वप्न देखा कि चन्द्रलोक से एक रंग नीचे उतरा है ग्रीर मैं उस पर चढ़ गया

DOM: PL DID THE THEFT

ALL LAND DE TOTAL STREET

हुँ।" इतना कहने के बाद उन्होंने दोनों ही पक्तों के सिर पर हाथ रख कर उन्होंने ग्राशीर्वाद दिया ग्रौर उनकी ठुड़डी पकड़ कर उन्हें देर तक दुलराया भी । अवह अकार एक कर की रहत प्रवास प्रतास अहार

ठाकुर महाबाय का शरीर मृत्यु के बाद पूर्णतः निरावरण स्रवस्था में पाया गया। केवल घोती और भ्रगरखा ही नहीं, लँगोटी तक भी खोलकर उन्होंने अलग फेंक दी थी। यहाँ तक कि गले की कंठी-माला मी छिन्न-मिन्न ग्रवस्था में गले से उन्होंने स्वयं उतार फेंकी थी। इसके पीछे संमवतः यही रहस्य था कि महापुरुष जिस अवस्था में संसार में त्राते हैं, उसी निरावरण निरामरण अवस्था में वे संसार से विदा होना भी पसन्द करते हैं।

उपेन्द्र कुमार श्रौर नरेन्द्रनाथ को श्राशीर्वाद देने के बाद ठाकुर महाशय बिछावन पर सोने चले गये थे। उसके बाद दूसरे ही दिन उनके शरीर-त्याग का यह श्रद्भत दृश्य भक्तों ने देखा कि पूर्ण दिगम्बर रूप में वे अपनी शय्या पर चित्त होकर लेटे हुए थे और उनकी अर्घनिमीलित आँखों में शरीर-त्याग के पश्चात् मी प्रावं प्रालोक उद्मासित हो रहा था।।। है प्रकृत की विकास

कि के कि के मा कि की मारक्षा में कि मा म म मति। जिल्ला AND THE PER STATE OF THE PROPERTY OF STATE OF STATE OF THE PARTY OF STATE O

the ball of the second section is a second

THE PARTY OF THE PERSON OF PARTY OF PARTY OF THE PARTY OF Catherine is not in such a such a such and

the interest and the second of the second of



## नवभारत प्रकानन नहेरियासराय, स्ट्रअंगा



भावरण मुद्रण—सत्या प्रिटत, नयाटीला पटना-४